#### 🔘 राजमल बोरा

प्रथम संस्करण, जून १९७१ ई.

प्रकासकः : निमता प्रकाशन ब्लॉक नं. ६, आनन्दनगर, टाउन हाल, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

सुरुष : ७ र. ५० पैसे

मुद्रक : ज. रा. बर्दापूरकर व्यवस्थापक, जयहिंद प्रिटिंग प्रेस, सन्मित्र कॉलनी, औरंगाबाद r<sub>e</sub>,

सुहृद्वर भाईसाहब हाँ. भ. ह. राजूरकर को सावर निवेदित Sept Teach こうちょう いっこうちゅうかんかんかんない , ž.

# अनुक्रम

A .H

1.4 TO 100

| ζ. | मनाविकारा का मूल्याकन | ***      | ••• | ₹   |
|----|-----------------------|----------|-----|-----|
| ₹. | कविता: प्रयोजन और अ   | ावश्यकता |     | 3 8 |
| ₹. | अभिरुचि और समीक्षा    | ***      | ••• | ७१  |
| ٧. | सिद्धान्त और व्यवहार  | ***      |     | ८९  |
| 4  | भाषा और शैली          | ***      | ••• | १११ |
| Ę. | नैतिक मान्यताएँ .     | •••      | *** | १३१ |
| ૭. | और अन्त में           | ***      | ••• | 888 |

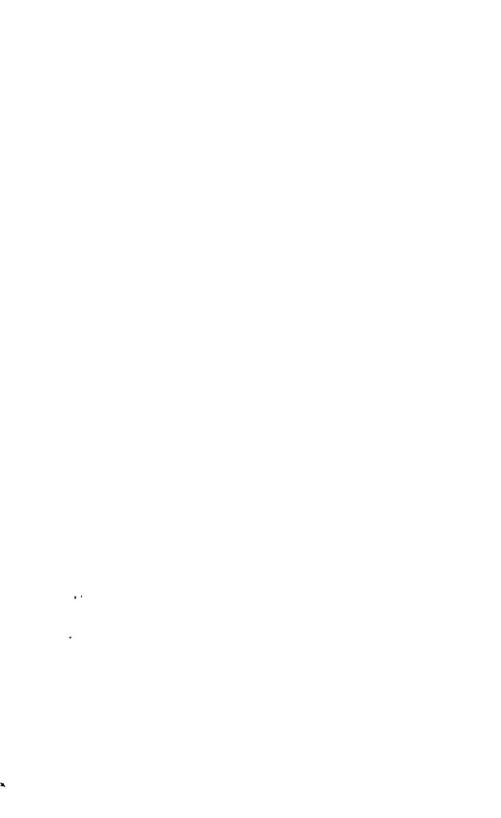

१. मनोविकारों का मूल्यांकना

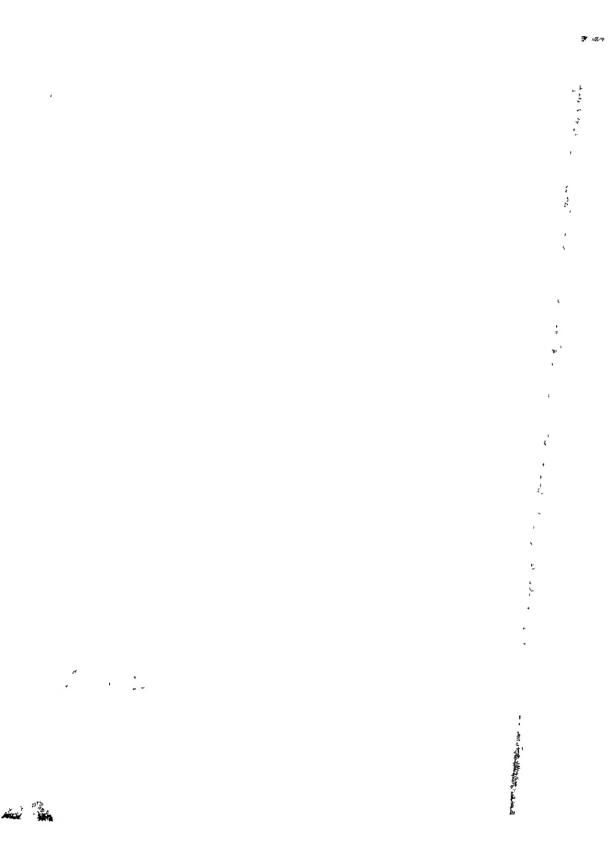

# १. मनोविकारों का मूल्यांकन

चिन्तामणि (भाग एक) में, आरंभ मे दस निबन्ध ऐसे हैं जिनको उसी पुस्तक के अन्य निबधों से अलग किया जा सकता है। इन निबधों का सम्बन्ध मनोविकारों से हैं। प्रथम निबध का शीर्षक 'भाव या मनोविकार' हैं और वाद के नौ निबध कमंश उत्साह, श्रद्धा—भक्ति, करणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और कोध हैं। आचार्य शुक्ल के इन निबधों को उनके अन्य निबंधों से अलग किया जा सकता हैं। इन का सम्बन्ध विषय की दृष्टि से मनोविज्ञान से हैं। इन निबधों को मनोवैज्ञानिक निबध कहा जाता रहा है। प्रश्न यह हैं कि क्या वास्तव में ये निबंध मनो—वैज्ञानिक हैं? और यदि इनको मनोवैज्ञानिक निबध मान लिया जाता है तो मनोविज्ञान विषय में आचार्य शुक्ल ने जो कार्य किया है, उस कार्य का मूल्याकन (विषय वस्तु के आधार पर) होना चाहिए और यदि इन्हें मनो-

s. waterday

वैज्ञानिक निबन्ध नहीं माना जाता तो फिर इ हैं किम प्रकार के निबंध माना जाय? इस बात का निर्णय होना चाहिए। साथ हो इस बात पर भी विचार होना चाहिए। साथ हो इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि ये निबन्ध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान ? विषय अधान और ध्यक्ति प्रधान के साथ साथ इन निबन्धों में व्यक्त विचारों का विव्लयण होना चाहिए। इन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचन्द्र खुचल के इस निबन्धों का विवेचन एवं विद्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके थे निबन्ध उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में उपयोगी होने के नाते—साथ ही साथ—उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण मी प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मारे विवेचन एवं विश्लेषण में चिन्तामणी ( माग एक ) के आरम्भ के दस निबन्धों को ही आधार माना गया है।

#### विषय-प्रधार

निबन्ध गद्य की कमोटी है और इस नाते निबन्ध विचार प्रधान होते हैं और ये विचार शीर्ष के में दिए हुए विषय के अनुसार होने चाहिए। मनीविकारों से सम्बन्धित ये सारे निबन्ध पढ़ते समय एवं पढ़ने के बाद पाठक पर (विषय पर विचार करनेवाले पर) यह प्रभाव छोड़ डाले हैं कि निबन्ध विषय के अनुसार लिखे गए हैं। लगता है आचार्य भूकल ने विषय के साथ पूरा न्याय किया है। यह प्रभाव पाठक पर उस ममय तक वर्तमान रहता है जब तक कि विषय से हटकर पाठक उन विचारों का (विषय मनोविकारों से सम्बन्धित है अतः इन्हें (इन निबन्धों को) मनोवैज्ञानिक निवन्ध कहा गया है। यदि इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक । मनोविज्ञान विषय मा विश्वेष । पढ़ेगा तो वह इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक । मनोविज्ञान विषय मा विश्वेष । पढ़ेगा तो वह इन निबन्धों को 'विषय प्रधान' न कहकर 'व्यक्ति प्रधान' कहना ही उचित समझेगा। यहाँ पर इन निबन्धों का विश्वेषण मनोवैज्ञानिक के नाते से करना सभव नही। विषय प्रधान निबन्धों पर विचार करते समय ध्यान साधारण पाठक का रहा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन निवन्धों में आचार्य शुक्ल की प्रतिभा व्यक्त हुई है। प्रतिभा इसिल्ए कहा जा रहा है कि विषय के साथ व्यक्त सम्बद्ध है। मनोविज्ञान की पुस्तके पढ़ते समय पाठक का ध्यान विषय पर रहता है। फायड जैसे मनोबैजानिक की पुस्तक पढ़े (प्रतिभाशाली मनो-वैज्ञानिक) तब भी पढ़ते समय यह अनुभव किया जा सकता है कि लेखक में पर्यवेक्षण शक्ति है। पर्यवेक्षण के अनुसार तथ्य प्रस्तुत किए गए है और तथ्यों के छपरान्त, साथ साथ उनका विक्लेषण है। अपने विषय पर निष्क्ष देने से

भूर्वे फायड भरपूर सामग्री (विषय से सम्बद्ध) देता है। फायड आरम्भ मे

अपने निष्कर्प नहीं लिख देता। फ्रायड ही क्यो कोई भी विशेषज्ञ अपने विषय

का वैज्ञानिक विवेचन करते समय निष्कर्षों को तत्काल और आरम्भ मे ही एवं बडे विश्वास के साथ नहीं लिखता। क्या आचार्य शुक्ल इन निबन्धों में

एक मनोवैज्ञानिक के रूप में निवन्ध लिख रहे हैं ? उत्तर लिखने की आवश्य-

कता नहीं । इतनी बात स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल के लेखन में अपूर्व विश्वास है और उनका यह विश्वास उनके व्यक्तित्व को सबस्र बनता है। इस अपूर्व विश्वास के साथ लिखते हुए भी आचार्य शुक्ल विषय का विवेचन वैज्ञानिक

ढग से करते है। अपने विश्वासो को तर्क का आधार प्रस्तुत करने के कारण ही उनके ये निबन्ध विषय-प्रधान प्रतीत होते है। निबन्ध विषय प्रधान इस नाते बन पड़े है कि विषय का विवेचन,

वर्गीकरण एव विश्लेषण वैज्ञानिक है; उदाहरण एव तत्सम्बन्धी धारणाएँ तदन्-कुल है। आरम्भ से अन्त तक शुक्लजी यह अनुभव नही होने देते कि निबन्ध विषय की लीक से हट रहा है।

अब विषय की ओर आएं। भाव या मनोविकारो से सम्बन्धित ये निबन्ध है। उत्साह से लेकर काथ तक सभी विषय मनोविकारो से सम्बन्धित ही है। आचार्यशुक्ल 'मनोविकार' शब्द का प्रयोग भाव के वजन पर ही करते

है। केवल शीर्षक में ही नहीं अपितु अपने निबन्ध में भी <u>वे लिखते है</u>

"नाना विषयों के बोध का विधान होते पर ही उतसे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभृति के भिन्न-भिन्न योग सबटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं।" (पृ १) आचार्य

शुक्ल न मनीविज्ञान की बीच में आने नही दिया है। मनोविकारो का (भावों का) विश्लेषण करते समय मन् का विश्लेषण किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता। फायड का कहना है—" मनोविश्लेषण के दो सिद्धान्त ऐसे हैं जो सारी दुनिया को नाराज् करते है, एक तो बौद्धिक पूर्वाग्रहों (Prejudice)

अर्थात् वने हुए सस्कारों को चोट पहुँचाता है और दूसरा नैतिक तथा सौंदर्य सम्बन्धी सस्कारों या पुर्वाग्रहों को। इन पूर्वाग्रहों को मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। ये बडी जबरदस्त चीज है और मनुष्य के विकास की मजिलों के

कीमती और आवश्यक अवशेष है। उनको भावुनाओं के बल से कायम रखा जाता है और उनसे बड़ा कडा मुकाबला है " नया आचार्य शुक्ल मनो-विकारों का विक्लेषण करने में इन पूर्वाग्रहों से बचे हुए हैं ? ऐसा प्रतीत नहीं

मनोविद्यलेषण-फायड-(अनुवादक . देवेन्द्र कुमार वेदालंकार)-पृ. १५.

4

मनोविकारों का मृल्यांकन

होता। इसलिए इ ह विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक निबन्ध नहीं कहा जा सकता मनोविकारों से सम्बन्धित इन निबन्धों के लेखन में दृष्टि व्यक्ति पर नह स्माज पर रही हैं। अतः इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक निबन्ध न कहकन 'समाज-मनोविज्ञान' (Social-Psychology) के निबन्ध कहना अध्यक्त होगा। समाज-मनोविज्ञान विशेष रूप से व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति-समूह और समूह-समूह के पारस्परिक कियाओं का अध्ययन करने में एकि रखता हैं। ' आचार्य शुक्ल के ये निवन्ध विशेष रूप से व्यक्ति-व्यक्ति एवं व्यक्ति-ममूह का अध्ययन हैं। यहाँ भी यह अध्ययन एक निश्चित समाज का अध्ययन है। भारतीय संस्कृति (विशेष रूप से तुलसीदास-रामायण की नस्कृति) के मूल्यों का सामाजिक विश्लेषण (व्यक्ति मन के सदर्भ में) इन निबन्धों में हुआ है। ऐसी स्थिति में समाज-मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखते हुए भी ये निबन्ध विशेष सांस्कृतिक परिवेश से युक्त समाज का विश्लेषण करनेवाले हैं। यदि हम उक्त सांस्कृतिक परिवेश एवं सामाजिक विश्लेषण करनेवाले हैं। यदि हम उक्त सांस्कृतिक परिवेश एवं सामाजिक विश्लेषण करनेवाले हैं। यदि हम उक्त सांस्कृतिक परिवेश एवं सामाजिक विश्लेषण करनेवाले हैं। एक निश्लित मूल्यों से युक्त समाज का समाज-मनोवैज्ञानिक अध्ययन इन निबन्धों में मिलता है।

उत्साह से लेकर कोध तक शीर्षक ( निबन्धों के शीर्षक ) के अनुसार सुक्लजी ने प्रत्येक मनोविकार की परिमाषा तो दी ही हैं किन्तु वीच-बीच में एक मनोविकार से दूसरे मनोविकार का अन्तर बतलाने के लिए भी सूक्ष्माति— सूक्ष्म अर्थ को स्पष्ट किया है । जहाँ तक परिभाषाओं का प्रश्न हैं, वहाँ वे विषय के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं । मनोविकारों की परिभाषाओं के साथ साथ मनोविकारों की स्थितियों (विकल्पों) का वर्गीकरण भी सुक्लजी करते हैं। उनका यह वर्गीकरण वैज्ञानिक है। कुछ उदाहरण नीचे विष् जा रहे हैं:—

## परिभाषाएँ :

- इच्छा के बिना कोई शारीरिक किया प्रयत्न नहीं कहला सकती । (प्रयत्न) प्. इ.
- २) साहसपूर्ण आनन्द की उमग का नाम उत्साह है। (उत्साह) पृ६.

<sup>«</sup> Social psychology is interested in three basic interactional relationships: person-to-person, person-to-group
and group-to-group."

Hand book of Social Psychology-by-Kimball Young.Pg. 1

३) जिस अानन्द से कम की उत्तजना होती है और जो अानन्द कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसी का नाम उत्साह है। (उत्साह) पृ. १४.

अत्साह हा ( उत्साह ) पृ. १४० १) बुद्धि-द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार का नाम ही प्रयत्न हैं। ( प्रयत्न ) पृ १४.

प्रयत्न है। (प्रयत्न) पृ १४.

,) कर्भ मे आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कर्मण्य है।

(कर्मण्य) पृ. १५.

,) श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य

बृद्धि का सचार है। (श्रद्धा) पृ. १७.

अद्धान्याय-बृद्धि के पलडे पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलडे पर रक्खे हुए अद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा हो ही नही सकता। (श्रद्धा) पृ. ३००

प्रकार का सौदा हो ही नहीं सकता। (श्रद्धा) पृ. ३०.

2) श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भिक्त हैं। जब पूज्यभाव की वृद्धि के माथ श्रद्धा-भाजन के सामीप्य-लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भिक्त का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। (भिक्त) पृ. ३२

हृदय में भिनत का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। (भिक्त) पृ. ३२ ) मक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अहा स्वार्थ (परिवार वा शारीरिक मुख आदि) से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मिनिवेदन। (आत्मिनिवेदन) पृ. ३३० ) दूसरों के, विशेषत: अपने परिचितों के, थोडे क्लेश या शोक पर जो वेग-रहित दुख होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं। (सहा-

नुमूति ) पृ. ५२.

,) दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारण होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है-उनकी स्वच्छन्दता के विषात का जो अनुभव होता है-उसे

 २) अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते है। (ग्लानि) पृ.५८.

रों का मूल्यांकन

लज्जा कहते हैं। ( रुज्जा ) पृ. ५६

Ø

- (३) काशका अनिश्चयात्मक वृत्ति है। (आगका) पृ. ६०.
- १४) लज्जा का एक हलका रूप सकीव है जी किसी काम की करने के पहले ही होता है। (मकीव) पू. २५.
- १५) किसी प्रकार का सुख या आनद देनेवाली वस्तु के सर्वंध में मन को ऐसी स्थिती को जिसमें उम वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, साजिब्य या रक्षा की प्रवल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। (लोभ) पु. ६९.
- (६) अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रस्य सामने आता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते है। यदापि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ हा कही जा सकती है, पर साधारण बोल-चाल में बस्तु के प्रति मन की जो लिलक होती है उसे 'लोभ और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे 'प्रेम कहते हैं। (प्रेम) पृ ८६.
- १७ं) अरुविकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की घेरणा करनेवाला जो दुख होता है उसे यूणा कहते हैं। (घूणा) पु. ९७.
- १८) दूसरे के मुख या अलाई को देखकर भी एक प्रकार का मुख होता है जिसे ईब्यों कहते हैं ... ईब्यों एक सकर भाव है जिसकी "सम्प्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराक्य के योग से होती हैं। (ईब्यों) पृ. १०७.
- '१९) किसी आती हुई आपदा की भावना या हुल के कारण के संकारकार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंमकारक मनोविकार होता है उमी को भय कहते हैं। (भय) पू. १५४.
- २०) दुख या आपित का पूर्ण निश्चम न रहने पर उसकी समावना मात्र के अनुभव से जो आवेग-सून्य भय होता है, उसे आशंका के कहते हैं। (आशंका) पृ. १२६.
  - २१) कोष दुर्ख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से होता
    - २२) वैर कीय का अचार या मुख्बा है। जिससे हमे दुख पहुँचा है उसपर यदि हमने कोच किया और यह कीय हमारे हृदय में

5

बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। (वैर) पृ. १३८.

- २३) कोघ का एक हलका रूप है चिड्चिडाहट जिसकी व्यजना प्राय: शब्दो तक ही रहतो है। (चिडचिड़ाहट) प्. १३९.
- २४) किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना, अमर्ष कहलाता है। (अमर्ष) पृ. १३९ - आदि आदि।

डन परिभाषाओं में 'मनोविकार' को सामान्य मानकर अर्धवत्ता प्रदान की गई है। प्रयत्न, उत्साह, कर्मण्य, श्रद्धा, भिक्त, आत्मिनिवेदन, सहानुभूति, लज्जा, ग्लानि, सकीच, लोम, प्रेम, वृणा, ईध्या, भय, कोध, चिड्चिड़ाहट और अमर्ष शब्दों के अर्थ इन परिभाषाओं के कारण स्पष्ट हो गए है। परिभाषाओं के साथ साथ इन 'मनोविकारों 'की तुलना की गई है; परस्पर सम्बचित एव विपरीत मनोविकारों को स्पष्ट किया गया है। कुछ उदाहरण:

## तुलनाएँ :-

- १) यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते है, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्य नहीं पर श्रद्धा में सव्यस्य अपेक्षित है। (प्रेम और श्रद्धा)पृ १९
- २) श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती हैं और दया असामर्थ्य के प्रति होती हैं। (श्रद्धा और दया) पृ. ३१
- इल की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करणा का उल्टा कोध है। कोव जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानी की चेष्टा की जाती है। करणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्याग किया जाता है। (करणा और कोध) पृ ४४
- ४) लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख । (लोभ और प्रेम) पृ. ६९
- ५) कोच का विषय पीडा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे कोची उसे नष्ट करने मे प्रवृत्त होता है। घृणा का विषय इन्द्रिय या मन के व्यापार में सकीच मात्र उत्पन्न करनेवाला होता है इससे मनुष्य को उतना उग्र उद्वेग नहीं होता और वह घृणा के

विषय की हानि करन म तुरन्त बिना कुछ विकार कए प्रवृत्त नहीं होता। (कोध और वृणा) पु. ९७-९८

- ६) ईर्घ्या व्यक्तिगत होती हैं और स्पर्श वस्तुगत (ईर्घ्या और स्पर्धा) पृ. १०८.
- ७) वैर और द्वेप में अन्तर यह है कि बैर अपनी किसी बास्तिक हानि के प्रतिकार में होता है, पर द्वेप अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की अपना में नहीं किया जाना। (वैर और द्वेप) पृ. १०९
- ८) कोध दुख के कारण पर प्रमाय डालने के लिए आमूल करता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए। (काध और भय) पृ. १२४
- ९) दुखात्मक भावो मे आशा की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों मे आशाकी। (आशंका और आशा)
   पृ. १२६ आदि आदि।

मतोविकारों की परिभाषाएं परस्पर सम्बद्ध तुल्नाएँ आदि लिखन में विषय का विवेचन शास्त्रीय हैं। यहाँ जुक्लजी से सहमत होता ही पडता हैं। उन्होंने मनोविरों के विभिन्न विकल्प दिए हैं; उनकी अलग अलग दशाएं बतलाई है और साथ ही साथ वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया हैं। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

विकल्प का उदाहरण: जिन कर्मों में किसी प्रकार का कब्द या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन मब के प्रति उत्कण्ठापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत ळिया आता है। कम्ट मा हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी मेद हो जाने है। ( उत्साह के भेद) प्. ३.

अलग अलग दशाओं या स्थितियों का उदाहरण: स्थितियेद से प्रिय या अच्छी लगनेवालो वस्तु के सम्बद्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है ... (१) प्राप्ति या सामिष्ट्य की इच्छा (२) दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सामिष्ट्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है ... (१) इतने संपक्ष की इच्छा जितना और किसी का न हो (२) इतने सम्पक्ष की इच्छा जितनी सन कोई या बहुतसे लोग एक साथ रख सकते हो। (लोम की स्थितियाँ) पृ ७१

वर्गोकरण का उदाहरण: स्यूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है। (१) प्रतिभा-सम्बिधनी, (२) शील-सम्बिनी और (३) साधन-सम्पत्ति-सम्बिनी। (श्रद्धा का वर्गी-करण) पु२२ आदि आदि।

मनोंविकारों के विकल्प, उनकी स्थितियाँ या दशाएँ, उनके विभिन्न रूप एवं उनको वर्गीकृत करते समय मनोविकार की किसी स्थिति को छोड़ दिया गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस सारे विवेचन में विषय के विम्तार को व्यापक स्तर प्रदान किया गया है। इस विवेचन में आचार्य शुक्ल का प्रखर ज्ञान व्यक्त हुआ है। मनोविज्ञान या समाज—मनोविज्ञान का जानकार भी इनका विरोध नहीं कर सकेगा। यह इसलिए कि मनोविकार को सामान्य मानकर उनका वैज्ञानिक विवेचन विषयानुमार प्रस्तुन किया गया है। अपने कथन के उपयुक्त शुक्लजी ने उदाहरण भी दिए है।

आ<u>चार्य शक्ल भावक्षेत्र को पवित्र मानते</u> है। उनका कविता की

शक्ति में अपूर्व विश्वास है। भावक्षेत्र अर्थात् मनोविकारों का क्षेत्र (शुक्लजी

#### मनोविकार और साहित्य

के ही शब्दों में। पिवत्र हैं और इस क्षेत्र की पिवत्रता बनाए रखने के लिए किता की आवश्यकता है। आचार्य शुक्ल आलोचक हैं और आलोचक की सवेदना विकसित होती हैं। इस नाते से शुक्ल आलोचक हैं और आलोचक की सवेदना विकसित होती हैं। इस नाते से शुक्ल ने अपनी विकसित सवेदना का परिचय दिया भी हैं। इन निवन्धों में उन्होंने अपनी रसानुभूति का बौद्धिक विश्लेषण किया है। इस बौद्धिक विश्लेषण में उनकी दृष्टि मूलतः किता पर रही है। एक मनोवैज्ञानिक (Psychologist) इन मनोविकारों का अध्ययन प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि 'मनोविकारों' को कैसे पहचाना जा सकता है ? वह यह भी देखेगा कि इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती हैं ? इन को पहचान कर ही वह 'मन' का विश्लेषण कर मकेगा। मानसिक समस्याओं को पहचानने के लिए एव उनका निदान प्रस्तुत करने के लिए मनोवैज्ञानिक इन मनोविकारों का अध्ययन करेगा। आचार्य शुक्ल का उद्देय इस प्रकार का है ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसी तरह समाजशास्त्रों की तरह वे मनोविकारों का अध्ययन नहीं करते। यह स्पष्ट हैं कि उनका यह अध्ययन एव

तदनुसार लेखन काव्यशास्त्र के आचार्य होने के नाते हैं। <u>कर्मयोग, ज्ञानयोग</u> के सद्श वे भावयोग को मानते हैं और भावयोग की साधना काव्य—साधना है। इस विश्वास पर उ होन अपन सिद्धा नो का प्रणयन किया है। इस प्रणय में मनोविकारों का स्वतन रूप से बौद्धिक विवेचन इन निबंधा में किया गया है। अतः वृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो यह कह नकते हैं वि आचार्य शुक्छ मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों में एक मनोविज्ञानिक के नाले या समाजज्ञास्त्रों के नाते नहीं, काज्यणास्त्र के आचार्य के नाते नामने आने हैं। प्रमुख रूप से उनकी वृष्टि साहित्य पर रही हैं। इस बात का सब से बड़ा प्रमाण यह हैं कि इन निबन्धों में मनोविकारों को सम्पट करने के लिए कविता से अनेक उदाहरण दिए गए हैं। एक मनोविकारों को सम्पट करने के लिए कविता से अनेक उदाहरण दिए गए हैं। एक समाजज्ञास्त्री अपने उदाहरण मानाजिक इतिहास से देगा या सामाजिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए अपने निष्कर्णों को लिखेगा। आचार्य शुक्ल के उदाहरण कविता से (माहित्य से) सम्बन्ध रखने के नाते यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके ये नियन्ध ! पनोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध ) साहित्य से सम्बन्धित निबन्ध ! मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध ) साहित्य से सम्बन्धित निबन्ध ! मनोविकारों को कालाक्षास्त्र के माने जाने चाहिए।

#### व्यक्ति-प्रधान

जैसे कि पहले ही कहा गया है आचार्य गुकल के ये निबन्य विषय वोध के उपरान्त यदि गहराई से देखे तो व्यक्ति-प्रधान प्रतीत होगे। आचार्य गुकल ने निवेदन में लिखा है. 'इस पुस्तक में मेरी अन्तर्यात्रा में पड़नेबाल पुछ प्रदेश है। यात्रा के लिये निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी भाष लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहां कहीं मामिक या भावाकषंग स्थली पर पहुँची है, वहां हृदय थोडा-बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्ध-पथ पर हृदय भी अपने लिये कुछ-न-कुछ पाता रहा है '(पृ. १, निवेदन) अपनी बात कहने के उपरान्त शुनलजी यह निजय पाठकों पर छोड़ देने हैं कि इन्हें विपय-प्रवान माना जाय या व्यक्ति-प्रवान । पाठकों पर लिज य छोड़ने से पूर्व उनके निवेदन के स्वर को देखा जाय तो वह स्वर 'व्यक्ति-प्रवान 'का स्वर प्रतीत होता है। 'मेरी अन्तर्यात्रा ' शब्द में 'व्यक्ति 'का बोध है, विषय का बोध नही। बुद्धि हो या हृदय शुक्लजी ने दोनों को 'मेरी 'ही माना है बौर इस. 'मेरी' शब्द ने जनके ही शब्दों में निबन्धों को व्यक्ति-प्रधान वमा दिया है। दिस भी मेरी है बीर हृदय मी मेरा है ध्वान देन योग्य कनन यह है कि

यात्रा के लिए निकली बृद्धि ही है। हृदय उसके पीछे-पीछे है। यात्रा का श्रम बृद्धि का श्रम है और हृदय ने तो श्रमका परिहार किया है। आचार्य शुक्ल का यह निवेदन स्वय इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अपने निवन्धों को वे बृद्धि-प्रधान रखना चाहते हैं। यात्रा के लिए बृद्धि निकली है और श्रम भी बृद्धि का है। किन्तु इस बृद्धि को उन्हों ने मेरी कहा इसीलिये निवन्ध (बृद्धि प्रधान होते हुए भी) व्यक्ति-प्रधान हो गए हैं।

जान का उपयोग बुद्धि हैं। इस उपयोग में । ज्ञान के उपयोग में अर्थात् बुद्धि भें) श्रम होता है। इस पथ पर चलना (याजा करना) और रुच्चि के साथ चलना धैर्य का काम है। वृद्धि को व्यक्तित्व का अंग बनाना और उस पर दृद्ध बने रहता वास्तव में बिचारों को तर्क का आधार प्रस्तुत करना है एव विषय को अपना बनाकर कहना है। आचार्य शुक्ल इन निबन्धों को विषय—प्रधान (बिकल्प के रूप में) कहते समय इस बात का अनुभव करते हैं कि निबन्धों में बुद्धि का प्राधान्य हैं और बुद्धि विषयानुमार यात्रा पथ पर चलती रही है। आचार्य शुक्ल की इस प्रखर बुद्धिमत्ता को बिद्धानों ने स्वीकार किया है। आज भी उनका व्यक्तित्व यदि सब को प्रभाविना करता है तो वह उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही। यह सब होने पर भी इस बौद्धिक विवेचन में (सहज ही में लक्षित न होने पर भी) व्यक्ति—प्रधान का स्वर मुद्धिरित हुआ है।

ज्ञात या बुद्धि (बुद्धि में ज्ञान का उपयोग होता है, इस नाते) जब विश्वास का रूप प्रहण कर ले तब फिर वह ज्ञान व्यक्ति-प्रधान हो जाता है। शुक्लजी के लेक्न में, कथन में, परिभाषा देने में, वर्गीकरण करने में या अपने कथन की विवेचना में अपूर्व विश्वास दिखलाई देता है। उनके इस विश्वास के कारण ही उनका खण्डन करने में भय का अनुभव होता है। शुक्लजी की महत्ता उमी में है कि उन्होंने अपने विश्वासों को वीद्विक आधार प्रदान किया है। इमीलिये शुक्लजी का विरोध या खडन बौद्धिक आधार पर ही सभव है। शुक्लजी के विवारों में शुक्लजी का विश्वास झलकता है और इस विश्वास के कारण ही उनके विथय-प्रधान निबन्द, व्यक्ति-प्रधान हो जाते हैं।

आचार्य शुक्लजी के व्यक्ति-रूप का (व्यक्तित्व का) विश्लेषण करने के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली का अध्ययन करना होगा। इस सम्बद्ध में किम्बाल यग का कहना है कि "विश्वास प्रणाली निश्चित ही सामाजिक दृष्टि से ब्युत्पन्न प्रणाली हैं, जो प्रतीकात्मक आदान-प्रवान के आधार पर ध्यक्त होती रहती हैं। अतः वह सापेक्ष सामाजिक अनुभव (Shared experience) है और उस अनुभव का संदर्भ से कट कर मामाजिक -टक केंद्रम र-पंगि हैं। अयं नही। वह विश्वास - प्रभाली बहुन हद तक सम्प्रेनण ले आधार पर उत्पाद होती है और उसका माणा एवं उसके अर्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध बना हुआ होता है। " किम्बाल पंग के इस कथन के आलोक में आचार्य शुक्ल की विश्वास—प्रणाली का अध्ययक प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यापि यह अध्ययन प्रस्तुत करना फठीण है, किर भी नीचे इस दिशा में प्रयास किया गया है। इससे सब का सह्मत होना संमव नहीं।

मनोविकारों की व्याख्या एवं विवेचन करते समय आचार्य जुक्छ नें उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों का विश्लेषण करने समय शुक्लकी अपने आवेगों को एवं विश्वासों को व्यवत कर देते हैं। इस स्थिति में पहूँचकर वे निर्णय देने लगते हैं। अच्छे-बुरे, नैतिक-अचैतिक, मगल-अमगल आदि के सम्बन्ध में विधान अस्तुत करते जाते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक या समाजदास्त्रों अपने विषय का विवेचन करते हुए इस प्रकार के निर्णय नहीं देगा । मनो-विकारों के सम्बन्ध में दिए गए निर्णयों के कुछ और उदाहरण:--

- १) एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय का मस्म और रद्राक्ष धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रचारक ने उनके दर्शन तक मे पाप लगाया है। भावक्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षंत्र है। उसे इस प्रकार गन्दा करना लोक के प्रति भारो अपराध समझना चाहिए। पू. ५,
- २) शील, कला और साधन-सम्पत्ति-श्रद्धा के इन तीन विषयों में से किसका व्यान मनुष्य की पहले हीना चाहिए और किसका पीछे? इसका बेधडक यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसावारण

- Hand book of Social Psychology - By - Kimball Young Page 187

<sup>&</sup>quot;A belief system is definitely a social product which arises out of the matrix of symbolic interaction. Hence it is a shared experience and has no meaning outside a socile context. It arises and is maintaind largely through communication and it has a very definite relationship of language and meaning"

के लिए शील का ही सब से पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्यों कि उसका सम्बन्ध मनुष्य-मात्र की सामान्य स्थिति-रक्षा से हैं। पृ. २७.

३) लोक-व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान, धर्म-चिन्तक. शासन-कार्य पर नियुक्त अधिकारी, देश-रक्षा मे प्राण देने को तैयार बीर इत्यादि औरो से अधिक आदर और सम्मान के पात्र होते हैं। इनके प्रति उचित सम्मान प्रदिश्ति न करना अपराध हैं। अन्य वर्ग के लोग लोकधर्मानुसार इन्हें बडा मानने को विवश हैं। पर इन्हें दूसरों को छोटा प्रकट

करने या मनाने तक का अधिकार नहीं है। जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खोया। प. ११३. आदि आदि।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । ये उदाहरण आचार्य शुक्ल के व्यक्तिरूप का उद्घाटन करते हैं । आचार्य शक्ल ने

स्थान-स्थान पर लोक-घर्म का उल्लेख किया है और मनोविकारों की व्यवस्था लोकघर्मानुसार होनी चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है। शील-शक्ति सौदर्य की त्रिवेणी में शुक्लजी का अपूर्व विश्वास है। इस अपूर्व विश्वाम का आधार पुरुषोत्तम रामचन्द्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस मे

राम का शील, राम की शक्ति एवं राम का सौदर्य इन सब का साक्षास्कार प्रस्तुत किया है एवं इसी के अनुसार लोकधर्म की स्थापना की है। लोकधर्म आचार्य शुक्ल का अपना शब्द है और जिसकी व्याख्या तुलसोदास के मानस के

आधार पर संभव हैं । मनोबिकारों से सम्बन्धित उदाहरणों को प्रस्तुत करते समय विवेक के आधार पर — अच्छे बुरे का निर्णय — (लोकधर्मानुसार) — अपना मत शुक्लजी व्यक्त करते जाते हैं । अपने इस मत में (विचारधारा में)

वे पक्के हैं। उनका यह लोकबर्म भारतीय साँचे में ढला हुआ है। आचार्य नददुलारे बाजपेयी नें उनकी इस महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है — "उन्हों ने (आचार्य शुक्ल ने) रस और अलकार-शास्त्र को नवीन मनो-वैज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊँची मानमिक भूमि पर ला बिठाया। इस प्रकार

रस और अलकार हिन्दी समीक्षा से बहिष्कृत होने से बचे । दूसरे शब्दों में शुक्लजों ने समीक्षा के भारतीय साँचे को बना रहने दिया। यही नहीं, उन्हों ने इस साँचे के लिए यह दावा भी किया कि भविष्य को साहित्य-समीक्षा का

इस साच के छिए यह दीना भा किया कि भावत्य की साहित्य-समाक्षा की निर्माण इसी के आधार पर होना चाहिए भी आचार्य बाजपेयीजीने ?. हिन्दी साहित्य बीसवी शताब्दी-नन्ददुलारे

वाजपेयी-(प्रकाशन तिथि १९५८ ई ) पु. ५५.

मनोविकारों का मृख्यांकन

१५

एक प्रकार से शुक्ल को ठीक पहचाना हैं मनोविकारों ने मम्बिधन निक्रथ से रस-अलकारशास्त्र (भारतीय काल्यकारत) को मनोवैशानिक दादि प्रदान की गई है। रस सिद्धान्त को इसी आधार पर नया प्राण दिया गय है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मिद्धान्त, सिद्धान्त के अनुसा मतवाद इव तदनुकूल धर्म और उस धर्म के अनुसार मनोविकारों की व्यवस्थ शुक्लजी बतलाते चलते हैं। यह सब उनकी विश्वास प्रणाली हैं जो विश्वि सस्कृति के मूल्यबोध से सम्बन्धिन हैं।

आचार्य शुक्ल की वृद्धि की यात्रा अपने स्थान पर ठीक है। उमका सहज विरोध समव नही। किन्तु इस वृद्धि के साथ-साथ हृदय रमता हुआ जब अपनी यात्रा के श्रम का परिहार करने लगता है, उस समय उनका आवेग उमडता है। उनके आवेगपूर्ण स्थल, उनके क्यवितरूप की उनकी नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं। इस वृष्टि से कुछ उदाहरण भीचे दिए जा रहे हैं:-

- १) जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस विडिया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणयसीरभ पूर्ण मंजरियों से लदे हुए हैं; जो यह भी नहीं झाकते कि किसावों के झीउड़े के भीतर क्या हो रहा है ? वे यदि दस बने-ठन मित्रों के बीच प्रत्येक मारतवासी की औसत आमदानी का परता बताकर देस--प्रेम का दावा करे तो उनसे पूछना चाहिए, कि 'भाइयो विना परिचय का यह प्रेम कैसा ? जिनके मुख-दुख के तुम कभी साथी न हुए उन्हें तुम मुखो देखा च'हते हो, यह समझने नहीं बनता उनमे कोसों दूर वैठे-बैठे; पडे-पडे या खडे-खडे तुम दिलायती बौली से अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। 'प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब-किताब करनेवाले भाडे पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम करनेवाले नहीं ... जिसे ब्रज की मूमिन प्रेम होगा, वह इस प्रकार कहेगा (नैनन सो रसखान - कुजन ऊपर वारौं) रसखान का सबैया प् ७७
- २) किसी अवध के तअल्लुकेदार के लिए बहाई का ग्रह स्वांग दिखाना आवश्यक नहीं कि वह जब मन में आए तब कामदार टोपो सिर पर रख, हाथी पर चढ गरीबींको पिटवाता चले। किसी

देहाती थानेदार के लिए यह जरूरी नहीं कि वह सिर पर लाल पगडी रख गँवारों को गाली देकर हर समय अपनो बडाई का अनुभव करता और कराता रहे। पु. ११५ आदि आदि।

ऐसे और भी स्थल है। मनोविकारों के विकल्प एवं उनकी विभिन्न दशाओं को स्टब्ट करते समय जो उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में शुक्लजी का मन रमता है। कभी वे मुग्ब होते हैं और कभी वे विरोध करते है। उनका विरोध खुलकर व्यक्त हुआ हैं और इस विरोध में उनको नैतिक मान्यताओं को वाणी मिली है।

#### विचारधारा

आचार्य शुक्ल की विचारधारा भे धर्म (शुक्लजों के शब्दों में लोकधर्म) व्यक्त हुआ है। उनका यह धर्म समाज की स्थिति—रक्षा के लिए हैं। समाज का मगल उनका लक्ष्य है। स्थूल रूप से उनके इस धर्म (लोकधर्म) में पारम्परिक भारतीय विचारधारा साहित्यिक (काव्यशास्त्रीय) बाना लिए सामने आई है। धर्म की दृष्टि से (विचारबारा से युक्त) कुछ उदाहरण नीचे दिए-जा रहें हैं:—

- श) शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती हैं। उनके मूल या ममं तक उसकी गति नही होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता हैं जो धमं-क्षेत्र में शक्ति-भावना को जगाती रहती हैं। भक्ति धमं की रसात्मक अनुभूति हैं। अपने मगल और लोक के मगल का सगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। पृ. ५.
- २) जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला क्षात्रधमें है। क्षात्र-धर्म के इस व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय है। क्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उनका

सम्बन्ध लोकरक्षा से है।

३) राजधर्म, आचार्यधर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, मब टकाधर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा देने से उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मणधर्म और शात्रधर्म का लोग हो गया, केवल विणिग्धर्म रह गया। ए ७४. ४) इस सार्वभौम विणिश्वृत्ति से उत्तना अनुसँ कभी न होता यदि क्षात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना हृद्दय अलग रावनी । पर इस युग म दोनों का विलक्षण महयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को ज्ञामन के मीतर रहने के लिए छात्र-धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर धारमध की प्रतिष्ठा आवश्यक हैं। पृ. १३०. ... आदि आदि ।

जहाँ तक मनोविकारो का बौद्धिक विश्लैपण किया गया है, वह विपय का बोध वैज्ञानिक रीति से करवाता है। किन्तु ये मारा श्रीद्विक विब्लेषण ब्याव-हारिक रूप में पारम्परिक भारतीय मान्यताओं ∫विशेष रूप में नुलमीदाम की विचारधारानुरूप) के समर्थन के हेतु है। उनके लोकथमं के सम्बन्ध में वाजपेयीजी लिखते हैं: "इस लोक-धर्म की दो विद्याल बाहुएँ हैं। सन् की रक्षा और असत् का दलन। साधुओं का परित्राण और दुप्टों का विनादा है गीता में श्रीकृष्ण ने अपने आवतार का प्रयोजन बताया है। शुक्लजी इन दोनो पक्षों के पूरे हिमायती हैं। - मानवजीवन का मीन्दर्य इन उभय पक्षों के पूर्ण परिपालन में ही है; किन्तु साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रामचरितमानस के लोक-धर्म की नींव एकमात्र कर्तव्य-निष्ठा पर ही अवलंबित है। इसमें अधिकारों और कर्तंच्यो का दोहरा पक्ष नहीं है ... व्यक्ति की दूरिट से यह पूर्णे त्यागमय धर्म है। दार्शनिक शब्दावली में इसे ही अनासक्त कर्मे-योग कहते है।स्मरण रखना चाहिए कि यह पाञ्चात्य स्थावहारिक दर्शन नहीं है जिसमें कुछ लेकर कुछ देना पडता है, यह है भारतीय कर्म-योग जिममे व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वार्थ-त्याग ( सब कुछ देना ) और मर्वस्व समर्पण ही धर्म कहलाता है।" वाजपेयीजी ने शुक्लजो की विचारघारा के स्वरूप की ठीक मीमांसा की है। बाजपेयीजी एक और उनके ( आचार्य शुक्ल के ) लोकधर्म को स्पष्ट करते है तो दूसरी ओर उस विचान्धारा की कमजोरी पर भी प्रकाश डालते है। यह ध्यान में रखने की बात है कि शुक्ल जी का विरोध करते समय उनकी विश्वास-प्रणाली का विरोध करना पड्ता है। वाजपेयीजी सुक्लजी की विश्वास-प्रणाली की मूल भित्ति को काटते हैं। एक बार यदि इस भित्ति को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर बौद्धिक रूप से शक्ल का विरोध सभव नहीं। शुक्लजी का विरोध करनेवाले श्क्लजी की शक्ति को पहचानते है। डॉ. नगेन्द्र, डॉ. शिवदानसिंह चौहान एवं डॉ. देवराज या बाजपेयीजी सुभी शुक्लजी से सहमत न होते हुए भी उनकी शक्ति को पहचानत हैं। शुनलजी का विरोध उनकी विचारधारा ( उनके दृढ़ विश्वासों से सम्बद्ध)

१ - हिन्दी साहित्य : बीसवी शताब्दी-नददुलारे बाजपेयी-पृ. ७२-७३।

। वाजपेयीजीने उनकी (शुक्ळकी) विचारघारा का ए लिखा है।

"स्वार्थया आसिवत का त्याग प्रवृत्ति के मूल मे भी है और

निवृत्ति के मूल में भी। दोनों का आघार एक ही है किन्तु शुक्लजी ने आधार के इस ऐक्य की ओर ब्यान न देकर निवृत्ति और प्रवृत्ति, ज्ञान और कर्म, व्यक्तिगत साधना और लोकधर्म

दोनो को एक दूसरे का विरोधी बना दिया है। अवस्य ही शुक्लजी का यह दार्शनिक विपर्यय भारतीय अध्यात्मशास्त्र के लिए अन्यायपूर्ण हो गया है। " र

"सारा मध्यकालीन भिनत-काव्य शुक्लजी द्वारा दो कटघरों में बद कर दिया गया है। उन्हें हम संक्षेप में व्यक्तिगत साघना

और लोकधर्म के कटधरे कह सकते हैं ( ये उन्हीं के चब्दे हैं ) आश्चर्य है कि इस प्रकार का वर्गीकरण शुक्लजी ने किया है

जब कि वास्तव में दोनो ही एक दूसरे से बहुत अशो तक अनुप्रेरित है और दार्शनिक विचारणा में भी एक दूसरे के

समकक्ष है। इसका नतीजा यह हुआ है कि शुक्लजी का वैष्णव साहित्य का अध्ययन परपराप्राप्त मान्यताओं के अनुक्ल नहीं हुआ।" <sup>२</sup>

"शुक्लजीने राम–राज्य (सत्) और कल्पियुग (असत्) कहकर उन्हें विरोधी शिबिरो में स्थान दे दिया है। कोई

भी आधुनिक समाजशास्त्री अथवा इतिहास का अध्येता इतनी अ।सानी से इस सारी सामग्री को किनारे नहीं लगा सकता,

जिस आसानी से शुक्लजी ने उसे चलता कर दिया है। इन सब निदर्शनो से मै जिस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ वह यह है, कि शुक्लजी का विवेचन न तो प्राचीन दार्शनिक पढ़ित का अनुसहण

्दी साहित्य बीसवी शताब्दी-नंददुलारे वाजपेयी प्. ७३ ही पु ७४

का मूल्यांकन

करता है और न वे उस प्रकार क साम्द्रानिक और नमाज जास्त्रीय बध्ययन में प्रवृत्त हुए हैं जो आज की आलीकन का आवश्यक अग है।"

इस तरह से आचार्य गुक्ल के अन्य विचारों का भी अउन किया गर है। आचार्य गुक्ल की विचारधारा स्थूल और आदर्शवादी है। मनीश्रिज्ञान और समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिखातों का उपयोग उनकी यिचारधार में हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपनी स्थूल मान्यताओं की उन्होंने बीद्धिक आधार प्रदान किया। यही उनकी सब से बडी विशेषना है।

## आचार्य शुक्त और जयशंकर प्रसाद

जयशकर प्रसाद की कामायनी में भनोविकारों ( चिता, आशा अडा, काम, वासना, लज्जा, आदि ) का विश्लेषण है। अतः मनीविकारों के अध्ययन में आचार्य गुक्ल के साथ विषय के आधार पर अयशकर प्रमाद की तुलना की जा सकती है। कामायनी के मगौं के नामकरण प्राय मानिनक वृत्तियों के आवार पर ही किए गए है। एक प्रकार से कवि ने मानव जीवन की प्रवृत्तियों का (मनीविकारों के आधार पर) कप दिखाने का प्रयास किया है। इस कम में विता की प्रथम स्थान दिया गया है और अनंद को अनिम। इस अब आंर इति के बीच कथा के आधार पर ( मन्, मन के प्रतीक रूप मे ) मानव प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण को ( मन के विक्लेषण को । मनो-वैज्ञानिक कहा गया है। कामायनी की समीक्षा यहाँ नहीं करनी है। कहना यह है कि 'मनोविश्लेपण ' में ( मनु पात्र के विश्लेषण में ) प्रपाद की सफलता मिली है। श्रद्धा को आदर्श का रूप देने के कारण और विशेष रूप से कामायनी के अंत में उसी के द्वारा ( शद्धा के द्वारा ), मन की समस्याओं का निदान ( इस नाते सानवीय समस्याओं का निदान, आनदबाद के आधार पर ) प्रस्तुत करने के कारण श्रद्धा मानवी होते हुए भी देशी हो गई है आर मनोविश्लेषण की दृष्टि से उपका चरित्र स्वाभाविक नहीं रह पामा है। मन कमजार हाने पर भी कामायनी का सशक्त पात्र है और मानव प्रकृति की ( मनोविश्लेषण के आधार पर ) पहचान कराने में समर्थ हुँ। आसार्थ शक्स जहाँ तक मनोविकारों का विषया कुप विवेचन करते है; बिगय की बौद्धिक

हिंदी साहित्य : बीसवी जताब्दी-नंददुस्तारे वाजवेपी पृ. ७७

रूप प्रदान करते हैं। अपन मतबाद या मिद्धांत को (पूर्ण स्वार्थ त्याग और मर्वस्व समर्पण, लोकधर्म आदि को) जब तक वे बीच में आने नहीं देते तब तक उनका मनोविकारो का विश्लेपण वैज्ञानिक है और ग्राह्य है। इसी तरह कामायनी में मनु ( मबसे कमजोर पात्र होने पर भी ) मनोविश्लेषण की दृष्टि से मानव प्रकृति के अधिक निकट होने के नाते ग्राह्य है। कामायनी की सफलता इसी में हैं कि मनु की समस्या ( मानव-प्रकृति की समस्या ) को मनी-विक्लेपण के आधार पर-मनोविकार के सदर्भ मे-चरित्र मूलक हम से प्रस्तुत कर दी गई। कामायनी की असफलना, समस्या के निदान की असफलता है या निद्धांतो की असफलता है। कवि के रूप प्रसाद मफल है। दार्शनिक के रूप में विवाद है। कामायनी का पूर्वाधे कवि शसाद ( छण्जा सर्ग तक ) का व्यक्त रूप है और उत्तरार्ध विचारक या दार्शनिक प्रसाद का। कवि रूप मे क्वि मफल हैं और विचारक या दार्शनिक रूप में असफल। डॉ. इन्द्रनाथ मदान ने कामायनी से कामायनी की पहचान करते हुए कामायनी को एक असफल कृति घोषित किया है। (आलोचना ४४, अक्तुबर-दिसम्बर १९६८ ई. ) । असावारण असफलता को वे साधारण मफलता से बेहनर कहते हैं। विषय की ओर आते हुए और विशेष रूप से मनोविकारों के मम्बन्ध में दोनों के (जयशकर प्रसाद और आचार्य शुक्ल के) द्िकोण को व्यक्त करने हुए यह कहा जा सकता है कि जयशंकरत्रसाद ने मनोविश्लेषण ( मन् का ) करते समय, मनोविकारों का सहज रूप -मानव-प्रकृति के अनुमार- काव्यमय पद्धति से उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते समय अपूर्व सफलता प्राप्त की । गजानन माधव म्नितबोध को भी इस सफलता पर आपत्ति नहीं हैं। अाचार्य शुक्ल की सफलता इसके विपरीत मनीविकारों को ( उनकी मान्यताओं एव उनके व्यक्तिरूप से हटकर ) बौद्धिक आधार देने के नाते मिली है। जयशंकरप्रसाद और आचार्य शुक्ल का ऋम अपना अपना है। जयशकरप्रमाद में मनोविकारों की (व्यक्ति समस्या के रूप में ) व्यक्ति के नाते प्रधानता प्राप्त हुई है । इस पर काव्य एव निबन्यों का ( साहित्य रूपों का) अन्तर सुस्पष्ट है। कम की दृष्टि से विचार करें तो व्यक्ति रूप में,

( अन्ततःसे )

१. 'सच तो यह है कि प्रसादजी की विश्लेषणात्मक सुक्ष्म दृष्टि जो काव्य उपस्थित करती है, वह काव्य निःमन्देह, हमे अभिभूत कर देता है। प्रमादजी शक्तिशाली किव है, यह नि सन्देह है।'
-कामायनी: एक पुतिवचार-गजानन माधव मुक्तिबोध-पृष्ठ १८६

विन्ता को प्रथम स्थान दिया गया है और आन द का अन्तिम हमी नरा सामाजिक रूप में उत्साह की प्रथम स्थात मिलमा चाहिए और कोच के अन्तिम । आचार्यं शुक्ल ने निवन्त्रों में जो कम रखा 🔭 उराका विश्लेपण सामाजिक घरातल पर किया जा सकता है। (१) जल्यात, (२) श्रद्धा-भानन (३) करणा, (४) लज्जा और ग्लानि, (५) लाम और प्रीति. (६) मृथा (७) ईप्या, (८) भय और (९) कोब, अप्रात म पदि इस कम की पहचानने का प्रयास करें तो जात होगा कि समाज का स्थिति-रखा के लिए जिन मनोविकारों को प्रधानता मिलनी चाहिए उनको शुक्लभी ने रहले स्थान दिया है। उत्साह (कर्मण्य वनने के लिये), श्रद्धा-मांकन (कर्मण्य के प्रति श्रद्धा-भनित होना समाज के मंगल के लिए वांछनीय होने के नाने ), कहणा ( दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत ज्यापक होने के नाते एवं गाँछ और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार होने के नाने ), लज्जा और ग्लान ( बुराई से बचनेवाले मनोविकार, सास्विक युक्ति गलों के लिए क्लानि और राजसी वृत्तिवालों के लिए छण्जा ), लोभ और प्रीति ( इनके विस्तृत शासन के भीतर आनन्दात्मक और दू.खात्मक दोनी प्रकार के भनो-विकार आ जाते हैं .. मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के पामन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने शृगार को रमराज कहा है, इस नाते ) इनके आगे जो मनोविकार है उनकी स्थिति भिन्न हैं। घृणा, ईप्या, भय और कोघ ये सभी मनोविकार वाछनीय तो नही हैं किन्तु इनमें मुक्ति समब नहीं। अत. इनसे निवृत्त होना है। घृणा (शिक्षाद्वारा प्राप्त आदयों के प्रतिकृष्ठ अरुचिकर विषयों को ज्ञानपथ से दूर रखने के लिये।, ईटर्स (सामाधिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न विष होने के नाने ), भय ( मुनातक होने के लिए, क्षात्रधम के सहारे निभैय होते के नात ) और अन्त में क्षोध ( मान्ति भंग करनेवाला मनोविकार होने के नाते ) आए हैं। इस कम के आधार पर एक चित्र बनाया जा सकता है। वह इस प्रकार है :-

## मनोविकारों का चित्र

| प्रवृत्ति   | प्रवृत्ति-निवृत्ति     | निवति |
|-------------|------------------------|-------|
| (आनंदात्मक) | (बु खाःमक)             | 9     |
| अद्धा-भिक्त | लो<br>भ<br>बीर<br>प्री | na    |

लोभ या प्रम को सब से बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम यह निबंध समाप्त करते है। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यजना हँसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यजक दीर्घ नि रवाम और अधु भी होते है तथा हपंपूलक और उछल-कद भी। इसके विस्तत शासन के भीतर आनंदात्मक और दू खात्मक दोनो प्रकार के मतोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से श्रुगार के दो पक्ष कर दिए है। सयोगपक्ष और वियोगपक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहन पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियाँ और चेष्टाए उत्पन्न करे और न रहने पर बिलकुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का—सा स्थायित्व प्राप्त करते हे -जैसे कोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेप या वैर का रूप धारण करता है और जुगुष्मा घृणा या विरक्ति का-पर यह विशेषता और किमी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगो ने श्रुगार को रसराज कहा है।" (पु९६) यह चित्र आचार्य जुक्त के कम के अनुसार है। इस कम में मनोविकारों

को सामाजिक सदमं में देखा गया है। यह म्पष्ट है। साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो गई कि रसराज क्यों श्रृगार ही को कहा गया। अद्भृत और हास्य दोनो नहीं आ पाए है। सच तो यह है कि अद्भृत और हास्य दोनो नहीं आ पाए है। सच तो यह है कि अद्भृत और हास्य । रस मिद्धान्त के लिए आवश्यक है) मनोविकारों को भी स्थान मिलना चाहिए था। इन पर भी स्वतत्र निश्च लिखे जा सकते थे। संभवतः इन का सम्बन्न विलक्षणता आश्चर्यं, जिज्ञासा, कुतुहल वैचित्र्य आदि से होने के कारण और विशेष रूप में बाह्य आलम्बन पर निर्भर रहने के कारण ये मनोविकार आवश्यक न माने गए हो। जिन मनोविकारों का विश्लेपण किया गया है वे सामाजिक सदर्भ में मन की व्यवस्या (प्रवृत्ति—निवृत्ति) वतलाते हैं।

## आचार्य शुक्ल और बट्टेंग्ड रसेल

आचार्य शुक्ल समाज की स्थिति—रक्षा चाहते हैं। व्यक्ति की उन्होंने समाज के मदर्भ में देखा हैं। अतः उनके सामाजिक विचारों को परखा जा सकता है। जैसे आचार्य शुक्ल समाज का हित चाहते हैं, वैसे ही विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक एवं विचारक बट्रेंण्ड रसेल भी समाज का हित चाहते हैं। विश्व— शांति के लिए बट्रेंण्ड रसेल के प्रयत्न स्थात है। अतः समाज के मगल की

#### मनोविकारों का मूल्यांकन

कामता के हेतु मनोविकारों के सम्बन्न म दोनों थे विच र्रा ग्री तुलना करने हुए जनके समाज दशन (दानों क) की स्थप्ट किया का मकता है। देखी लोकमत का भय, उत्साह, स्नेह आदि निवन्ध स्तेल ने भी मनोविकारी पर लिखे है। ये नियाय ऐसे हैं जा शुक्लकी ज्ञान की निर्मे तन् है। कीस ने अपनी पुरनक में दो खण्ड किए हैं। खण्ड १ में कुल के कारण से सम्बदित । लोग दुःखी क्यो रहते हैं, नियनि-गत-रूक, प्रतियोगिना, ऊर और उन्हें प्रना, थकान, ईच्या, पार की भावना, उनी उन-उन्माद, नाकमत हा भय । निवय लिखे गए है और वण्ड २ में गुल के कारणों से सम्बन्धित ( रजा सुल अभी संभव है, उत्साह, स्तेह, परिवार, काम, निवेंगवितक मंत्रता, पवृति और गुली सानव ) निवय है। सुख की नावना में मनोविकारो कः परिष्णार आवज्यक है। रसेल का यह पुस्तक आचार्य नुवार के समान ( सनाईडकारों में सर्वावन होने पर भी ) बौद्धिक एवं पांडित्यपूर्ण नहीं हैं। रसेन्द्र इस पुस्तक ना नियेदन में बुद्धि की यात्रा का उल्लेख नहीं करने। रसेल लिखने . - " यह पुरनक विदानों के लिए नहीं लिखी गई है और नहीं उन लातों के भए जा विसी व्यावहारिक समस्या को मात्र वादिवताद का दिषय समापे है। इसमें कोई गंभीर दर्शन और विद्वता भी नहीं मिलेगी। मैंने केबल एसे सुमाय देने फा प्रयक्त किया है जिन्हें मेरे विचार सं सामान्य वृद्धि ने पेरणा मिर्ना से । पेने इस पुरुष्क में जो युक्तियाँ बताई है उनके भारे में इनना की कह नकता है कि वे मेरे अपने अनुभव ओर निराक्षण की कसौटी पर खरी उतर अकी हैं। और जब भी मैंने उन पर अमन किया है, मेरे जीवन में मूल की पृश्चि हुई है। इसलिए मुझे आजा है कि जो लोग दुःख में आतंद का अनुभव किए बिना दुख बेलते रहते हैं उनमें से कुछ इस पुस्तक की महायता से अपने दु.मा के कारणों को समझ सकेंगे और इस दशा से निकलनेका शस्ता भी उन्हें मिल सकेगा। मेरा बिश्वास है कि बहुत ने लोग जो दु:को है, मुनिविस्ट प्रयाम के द्वारा मुख की प्राप्ति में सकल हो सकते हैं और इसी विज्वास से प्रेरित होकर मैने यह पुस्तक लिखी है।" ' पुस्तक लिखने के उद्देश्यों में अन्तर है। रसैल की पुस्तक में उपदेश नहीं, सुझाव हैं। आचार्य शुक्ल का दमकता निश्वाम (अपने आयहों के साथ ) रसेल की पुस्तक में नहीं है। ईच्या पर दोनी ही के निवन्धों से नीचे उदाहरण दिए जा रहे है :--

सुख की सावना-बर्टेण्ड रसेल-, अनुवादक स्वाजा वदीखळामा)
 आमुख से।

## बट्टेंग्ड रसेल के अनुसार

"वास्तव में ईब्यों एक प्रकार का दुर्गुण है जो कुछ नैतिक भी है और कुछ वौद्धिक भी। वस्तुओं को अपने—आप में न देखना और सदा ही उन्हें उनकी सापेक्षता में देखना इसकी विशेषता है .... निस्संदेह ईब्यों का प्रति-योगिता से गहरा मबंध है . .. . आधुनिक संसार में सामाजिक न्तर की अस्थिरता और लोकतत्र तथा समाजवाद के समानतामूलक मिद्धातों ने ईब्यों के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। इस समय तो यह अनिष्ट है परतु यह ऐसा अनिष्ट है जिसे अधिक न्यायसगत समाज व्यवस्था तक पहुँचने के लिए सहन करना आवश्यक है। " ?

## आचार्य शुक्ल के अनुसार

' ईट्या एक संकर भाव है जिनकी सम्प्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग से होती हैं ...... ईट्यां सामाजिक जोवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है - न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईटें जोड़ता है। समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हम से छोटे हो। जिस जाति में इस छोटाई-वडाई का अभिमान जगह-जगह जमकर दृढ़ हो जाता है, उमके भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच स्थायी ईप्यों स्थापित हो जाती है, और सब-शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है। यदि समाज में उन कार्यों की जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी जीवन-निर्वाह करते हैं परस्पर छोटाई-बड़ाई का ढिंढोरा न पीटा जाय, बल्क उनकी विभिन्नता ही स्थीकार की जाय, तो बहुत-मा असतोष दूर हो जाय, राजनीतिक स्वत्व की आकाक्षा से स्त्रियों को पुरुषों की हद में न जाना पड़े, सब पढ़े-छिखे आदिभियों को नौकरियों ही के पीछे न दौडना पड़ें .......। ( पृ. १०७, ११०, ११० और ११४।)

दोनों विद्वानों के इन कथनों की तुलना की जा सकती हैं। ईर्ध्या के दुर्गुणों से दोनों ही परिचित हैं और उसकी नैतिक एव बौद्धिक स्थिति को दोनों ही जानते हैं। अन्तर समाज के प्रति पाए जानेवाले दृष्टिकोण का हैं। रसेल के पूरे निवध में ईर्ध्या को व्यक्ति के सदर्भ में, दुख का कारण मानकर उसका विवेचन किया गया है। रसेल ईर्ध्या का विकास होने के कारणों से परिचित

सुख की साधना-बट्टेंण्ड रसेल- (अनुवादक: ख्वाजा बदीउज्जमा)
 पृ. ७०-७१-७२।

है किन्तु इस परिचय को यथार्थ रूप में स्थीकार करने हुए उनका कहना वह है कि लोकतंत्र और समाननामूलक सिदातों के कारण ईटवाँ का क्षेत्र विक्तह हो गया। यह अतिष्ट होने पर भी गमाज की भलाई के किए, न्यायमकत व्यवस्था के लिए तथा व्यक्ति के सूल में वृद्धि करने के लिए इसे महत करता आवस्यक है। आचार्य शुक्ल इसके विषरीत सामाजिक स्थिति में परिवर्वन नहीं चाहते । वे चाहते हैं कि छोट।ई-बर्गाई का दिलारा न पीटकर, उननी ( समाज मे पाए जानेवाले विभिन्न वर्गी की ) विभिन्नता स्वीकार कर केने से ईंप्यों में कमी होगी। असतीय की मात्रा घटेंगी। रिश्यों का गुरूपी हो हट में जाना शुक्छजी को स्वीकार नहीं हैं। सामाजिक दृष्टि ने आसार्थ शुक्छ के विचार पूराने प्रतीत होते हैं जब कि रनेल के विचारों में आर्थान कता है। यह होते पर भी आचार्य शक्छ ने अपने पुराने विचारों को जा बौद्धिक आधार दिया है-व्यवस्था के प्रति यदि उनके विचार स्वीकार कर लिए जाने है-यह उनके सामाजिक अध्ययन को व्यक्त करनेवाला है। भारतीय समाभ-ध्यवस्था का ( आचार्य शुक्ल के अपने समय में वर्तमान ) बौद्धिक विश्लेषण, पूरे मनीयीन एवं अपूर्व विश्वास के साथ शायद ही किसी लेखक ने किया हांगा। आचार्य शुक्ल के इन निबंधों में भारतीय मनोभूमि सामाजिक परिप्रेश्य में धनक उठी है।

#### सबल व्यक्तित्व

आचार्य शुक्ल के विचारों ने परिचित्त होने पर अब उनके प्राप्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व समस्य है, इसमें किसी की सन्देह नहीं हो सकता । शुक्ल की के व्यक्तित्व की मच से बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं। अपने विचारों को दृढ़ता के मांब कहना जानते हैं और उन विचारों के लिए उनके पाम पुष्ट वीद्धिक प्रमाण है। शुक्ल की का खण्डन करना हो तो उनके विचारों का खण्डन करना होगा। शुक्ल की का खण्डन वौद्धिक घरातल पर समय नहीं। यो आप उनके एक वाक्य को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा वाक्य उसी वाक्य की शृखला में होने के नाते स्वीकार करना होगा। काटना हो तो पढ़ले वाक्य की काट दिया जाय, तव तो खण्डन हो सकता है। बीच में से काटना मंभव नहीं। अपने निबन्धों में उन्होंने अपनी गमीर मुद्रा को सदैव बनाए रखा है। परिहास और व्यग्य भी करते चलते हैं किन्तु उन स्थलों पर भी उनकी मभीरता झलकती रहती है। परिहास, भावुकता एवं व्यंग्य के कुछ उदाहरण नीचे विए जा रहे हैं

लोभियो <sup>1</sup> तुम्हारा अकोध, तुम्हारा इिद्रय निग्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लंग्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगर्हणीय है। तुम धन्य हो ! तुम्हे धिक्कार है <sup>1</sup>! " (पृ ८५) – परिहास

"रसखान तो किमी की 'लकुटी अह कामरिया' पर तीनो पुरो का राजसिहासन तक त्यागने को तैयार थे पर देश प्रेम की दुहाई देनेवालों में से कितने अपने किसी थके-मादे भाई के फटे-पुराने कपडों और धूलभरे पैरो पर रीझकर, या कम से कम खीझकर, बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देगे? मोटे आदिमियो तुम जरा-सा दुबले हो जाते- अपने अदेशे से ही सही-तो न जाने कितनी ठठरियो पर मांस चढ़ जाता।" (पृ ७७)-भावुकता

"पर आजकल इस प्रकार का (देश का) परिचय बाबुओं के लिए लज्जा का विषय हो रहा है .... मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची स्तूप देखने गया ... वसन्त का समय था। महुए चारो ओर टपक रहे थे। मेरे मूंह से निकला—महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। "इस पर लखनवी महागय ने मुझे रोककर कहा, "यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिये, लोग देहाती समझेगे।" मैं चुप हो गया; समझ गया कि सहुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बहु लगता है।" (पृ. ७८-७९) —व्यग्य

इस प्रकार के और भी उदाहरण मिल सकते है। ऐसे स्थलो पर भी उनकी बौद्धिक प्रभा विद्यमान रहती है। शुक्लजो का आनन्द जानानन्द है। भावयोग की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने अपने जान का उपयोग किया है। मनोविकारों में उनका व्यक्तित्व जिन मनोविकारों में अधिक रमा है (उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें लगा है) उनसे सम्बन्धित निबन्धों में उन्होंने अधिक उदाहरण दिए हैं। उनकी बुद्धि की यात्रा में हृदय जहाँ-जहाँ रमा है या उनके बुद्धि के श्रम का परिहार जहाँ-जहाँ हुआ है, वे स्थल उनके व्यक्तित्व के निकट के स्थल है। श्रद्धा-भिक्त एव लोग और प्रीति दोनो निबन्ध सब से बड़े है। श्रद्धा-भिक्त २७ पृथ्ठों का है और लोग और प्रीति २८ पृथ्ठों का है और 'लोभ और प्रीति २८ पृथ्ठों का है ), उदाहरणों की सख्या इन दोनो निवन्धों में ही अधिक है। इन वृत्तियों में शुक्लजी का मन अधिक रमा है। इन निबन्धों में उनका हृदय खुलकर बाहर आया है। 'ईध्यां' निबन्ध—उदाहरणों से रहित होने पर भी—

व्यायपूण होते हुए भी बद्धि प्रधान हैं। या कह महत हिंक ' जो म औ प्रीति, श्रद्धा-भन्ति,' 'करणा,' 'उत्साह' एवं 'लण्डा और ग्लान' निधनधीं। शुक्ल जी व्यक्ति—प्रधान हो गए हैं (अपेक्षा हुन) बीर 'यूषा,' 'ईंटर्स,' 'भम और 'कोध' में विषय प्रधान (अपका हुत)।

#### उपसंहार

अब अन्त में विषय का समाहार करने हुए रह कहा जा मकता है कि आवार्य शुक्त के मनोविकारों से सम्बन्धित किये गए में विवत्य मनोविज्ञान या समाज-मनोविज्ञान से सम्बन्धिन निबन्ध नहीं हैं । इनमें मनोविम्लेयण ( मनीवैज्ञानिक अर्थ में ) नहीं किया गया है । इस तुलना में कामाबनी में (मन के चरित्र में ) मनोविञ्लेषण हुआ है, ऐसा कहा जा गक्या है। वस्तुतः में निबन्ध व्यक्ति-व्यक्ति, एव व्यक्ति-समूह के मम्बन्ध की नमाज-मनीविज्ञान (Social Psychology) के रूप में प्रस्तुन करनेवाले नियन्य है। यहां भी यह समाज विशेष सास्कृतिक मूल्यों से युक्त है । अत. जिम विशेष समाज (तुलसी मानस की विचारवारानुरूप ) के आदर्श की लेकर ये निवना निर्ध गए हैं, उसका विश्लेषण वैज्ञानिक, नैतिक एव बोदिक (नैदानिक पटि से) है। अपनी स्यूल सामाजिक मान्यताओं की मनीविकारी का विश्लेषण करते हुए तथा अपने पाण्डित्य का पूरान्यूरा उत्योग करते हुए आचार्य भक्त ने विषय को गभीर स्वरूप दिया है। रसानुभति के उर्घाटन में मगाविकारों की नियति को स्पष्ट किया गया है। रससिखान्त का इन निवन्धों ने मनीवैज्ञानिक दीनित दी है। हिन्दी के मौलिक आचार्यों में गुक्लजी का स्थान अवनी जगह कामम हैं। शुनलजी को आउट ऑफ हेट माननेवाले भी ये जानते हैं कि हिन्दी में गंभीर जिन्तन उन्ही से गुरु हुआ है। उनके विचार आउट आँफ बेट हो सकते हैं किन्तू मीलिकता और प्रतिमा आउट ऑफ डेट नहीं होती । उनके विन्तन में मौलिकता है और इस जिन्तन की मौलिकता के कारण हिन्दी की उन पर सदैव गर्व रहेगा।

२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

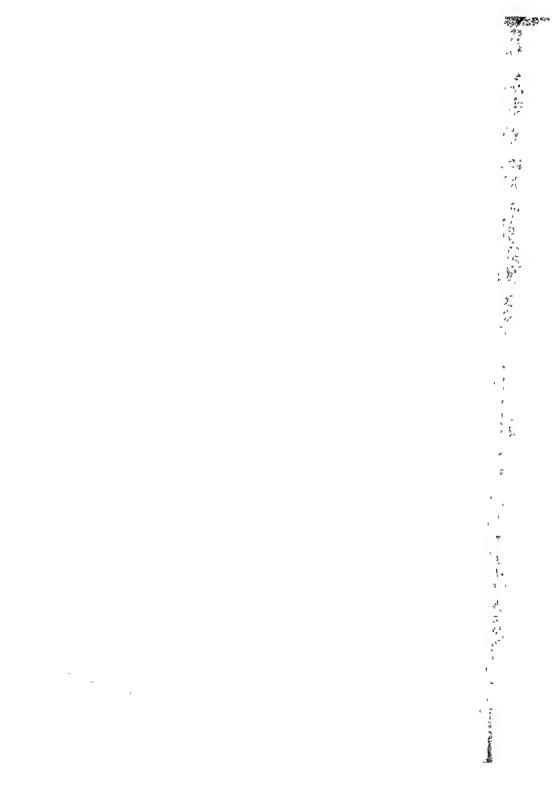



# २. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

'कविता क्या है?' आचार्य रामचंद्र शक्ल द्वारा लिखा गया एक स्वतंत्र निवंध है। निबंध का जीर्षक एकदम स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि गुक्लजों इस निबंध में 'कविता क्या है?' यदि उनसे पूछा जाय तो वे उसका उत्तर सीधे, जिम रूप में देना चाहेगें, वही उत्तर इस निबंध में हैं। लगभग ४६ पृष्ठों ( चिंतामणि, भाग १, १९६२ वाला संस्कारण ) मे यह निबंध लिखा गया है, इस पर भी कविता की स्पष्ट परिभाषा उन्होंने दो है, इम संबंध में प्रश्न उपस्थित किया गया हैं। डॉ. बच्चतिमह ने लिखा है। "स्वभावतः प्रश्न उपस्थित किया गया हैं। डॉ. बच्चतिमह ने लिखा है। "स्वभावतः प्रश्न उठता है कि शुक्लजी ने काव्य को परिभाषित क्यों नहीं किया ? किसी भी पुरानी परिभाषा को स्वीकार करने के बाद उन्हें एक सीमा में बंध जाना पडता और नये अर्थापन की छूट नहीं भिल पाती। दूसरी बात यह कि स्वय काव्य क्या है, इसे विवेचित करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था

कविताः प्रयोजन और आवश्यकता

कि काव्य का लक्य क्या है ? ये काव्य की अकृति का कि किन न सरके का क्य के प्रयोजन का विवेचन करते हैं। उनकी आलीनना में अव्यन्त स्थाउता, गंभी सा विश्लेषण-समता दिलाई दती है, उसमें नर्शारीणता भी है पर उसे महिला आलीवना नहीं कह मकते। " डॉ. यण्डमॉगर के इस कथन में नस्य श्री बात है और इस कथन की नकारा नहीं दा समा। अरोने अस्तर्य जन्म की आलोचना पढिति की ब्रियाची सामिया क्वलने हुए अपना निक्य विका है और इसी सदभें में कविना सबबी गुक्त की मान्यालाओं का बिवेयन निया है। सच तो यह है कि पुष्ठजों ने 'कविता क्या है ' प्रस्त का उसर दिया है। उनका यह उत्तर विस्तृत हैं। यो चार पिनायों के पविना को परिमाधित कर देना और कविता के प्रतिमान कविता के भीनर सांजना उन्होंने उसित नहीं ममझा। 'कविता क्या है ?' का उत्तर राने विस्तृत रूप में विका गया है कि कविता सबेधी पारंपारिक एव प्रचलित मान्याताओं पर उन्होंने खुलबार अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोई उन विचारों से सहमत हो या न हो, उनके विचार उनके अपने हैं। और एकदम स्पष्ट हैं। यहाँ शृक्क जी की कविता संबंधी मान्यताओं को रपट्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस निष्य में उनकी मौलिक उद्भावनाएँ भी हैं। उनकी में मौलिक टक्माननाएँ अब तक परुवान ली गई हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। नीने कविशा सवधी शुक्कती को मान्यताओं का विवेचन प्रम्युत करते हुए, उनकी (इस मबब में ) मीलिक उद्भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयाम किया आ पड़ा है। यह सारा विवेचन शुक्लजों के एक मात्र नियय 'कविता क्या है ? 'की आधार पर किया जा रहा है।

ę

आचार्य श्वल ने 'कविता वया हैं ?' निवध की उपकी पंकी में विभा-जित किया है उनके ये उपकी पंक निम्त रूप में मिस्सी है।

- १) सम्यता के आदरण और कविता।
- २) कविता और मुख्ट-प्रसार।
- ३) मामिक तथ्य।
- ४) काव्य और व्यवहार।
- ५) मनुष्यता की उच्च-भूमि ।
- ६) भावना या कल्पना।
- ७) मनोग्जन।

į

7

१. कल्पना, करवरी १९७१, पृ. ४.

- ८) सींदय ।
- ९) चमत्कारवाद ।
- १०) कविता की भाषा।
- ११) अलंकार।
- १२) कविता पर अत्याचार। और
- १३) कविता की आवश्यकता।

इन शीर्षकों में एक कम है। आदि से अन्त तक शुक्लजी की इस बात का ध्यान रहा है कि वे - 'कविता क्या है'? का उत्तर लिख रहे है। विषय की लीक पर चलने हुए गभीर विषय को छोटे-छोटे उपशीर्षक बनाकर कविता के सदर्भ में हो आचार्य शुक्ल ने यह साग विवेचन किया है।

₹

निबन्धकार की एक बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि जिस विषय पर भी निबन्ध लिखा जाय. उम विषय का समग्र बोब उसके मस्तिष्क में स्पष्ट हो और प्रथम पिन्त के लिखने से लेकर अन्तिम पिन्त तक एक स्पता —िबचारों में, तदनुमार विश्लेषण में एक रूपता — बनी रह सके । शुक्लजी के इस निबन्ध में (अन्य निबन्धों में मो हैं) यह विशेषना पाई बाती हैं। वैसे तो निबन्ध का प्रथम अनुच्छेद निबन्ध में सब से महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। "मनुष्य अपने भावों ... उसे किवता कहते हैं।" आचार्य शुक्ल की यह महत्त्वपूर्ण स्थापना हैं। सच्चाई यह है कि 'किवता क्या हैं ?' का उत्तर इन पिन्तियों में दे दिया गया हैं। यदि शुक्लजी इतना कहकर रक बाते तब भी काम चल जाता । इस अनुच्छेद के बाद में लिखा गया सारा निबन्ध इसी अनुच्छेद को पुष्ट करने के लिए ही हैं। प्रथमतः उनके इस प्रथम अनुच्छेद का विश्लेषण किया जाय और अनन्तर उनके बाद के विवेचन पर विचार किया जा सकता हैं।

X

अपने प्रथम वाक्त में शृक्लजी ने 'जीता' की परिभाषा दी है। इसी तरह दूसरे वाक्य में 'जगत' का परिभाषा दी है। इसके अद 'वड़-हृदय' एव 'मुक्त-हृदय' को समझाया गया है। इसे समझने के लिए इस तरह लिखा जा सकता है.-

जीता: मृज्य शारी भाशीं, विचारीं और व्यापारीं की लिये दिये दूसरीं के भावीं, विचारीं और व्यापारी साथ को कही मिलता

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता-३

- जगत जिस अनन्त-स्वास्मण क्षेत्र ५३ त्या नास १ केन्। विशे अवश् परिवाधित किया है ) बहुता रहता है । अधन्त नास है जगन्। (पृ १४१)
- बद्ध-हृद्ध जब तस कोई अपनी पूरक मात्र की घार किए इस क्षेत्र से नाना क्यों जा के जाला की जाने को क्षक कर हानि-लाभ, मुण-दुख आदि से अध्यक्ष करके देशमा रहना है तब तक उसका उद्धापक प्रकार के बहु रहात है। ए १४१) (इस बाक्य में इस क्षेत्र का बाराग अगत् ने हैं, जिसे क्षपर परिभाषित किया गया है।)
- मुक्त-हृदय इन रूपी आर त्यापारी अग्र ता) के सामने अब कथा नह अपनी पृथक् सला की धारणा ने गरकर - अस्ये आपको विलक्षुत मूलकर-विश्वद्ध जन्मूण भाग रह आता है, उब वह मुक्त-हृदय हो जाता है। (यु १४१)

इसके बाद आचार्य भ्वत ने 'जानरमा' और 'समदात 'की समजाना है। वह इस प्रकार है:--

ज्ञानदशा - आत्मा की मुन्तावस्था आन्दशा प्रत्याता है। (पृ १०१) रसदशा - हृदय की मुन्तावस्था रमदशा कहला है। (पृ १०१)

ज्ञानदशा को श्वक्तों ने रसदशा के समकक्ष असा है। इन मारी भूमिका के बाद कविता को परिभाषित किना है। परिभाषा इस एकार है। --

" हृदय की इसी मुक्ति की माधना के लिए मन्त्र का बाणों जो छाज्य विवान करती आई है, उसे कतिना कहने हा "(प् ६४१)

यह कहने के बाद (कविना को परिश्राधित करने के बाद) विक्यान के साथ शुक्छ को अपनी मान्यता को भी अभिन्यक्त कर देते हैं। लिया है।.-

> "इस साधना को (कविता की साधना को ) हम मावगंश कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं।"(पृ. १४१)

आचार्य शुक्ल ने निबंध के इस प्रथम अनुच्छेद में ही 'ओना', 'जगत्' 'बद्ध-हृदय', 'मुक्त-हृदय', 'ज्ञानदशा', 'रमेदशा' आदि शब्दों का विशेष

久如下一丁二人的學生的人都 一個 一年 一日

अर्थ में प्रयोग किया है और कविता को हृदय की मुक्ति का साधत माना है। कविता मनुष्य की वाणी है अवस्य पर वही वाणी जो हृदय की मुक्लि का साधन है, वही कविता है। ( वाणी के साथ 'शब्द-विधान 'शब्द जुडा हुआ है, यह अवलोकनीय है। ) आचार्य शुक्ल की कविता के सम्बंध में यह स्थापना अपने आप मे पूर्ण है और निबन्ध के अन्त तक वे अपनी इस स्थापना पर दृढ है। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि गुक्ल जी की यह स्थापना मौलिक है, जनको अपनी है। इसे हम जनकी उद्भावना कह सकते है। शुक्लजी से मतभेद रखने वालो को उनकी इस स्यापना से मतभेद रखना चाहिए अोर यही पर इस स्थापना का खडन करना चाहिए। यदि हम एक बार उनकी इस स्थापना को स्वीकार कर छेते हैं तो आगे उसका खडन करना बहुत कठिन हैं। इस प्रथम अनुच्छेंद के बाद आगे लिखा हुआ सारा निबंब इस स्थापना को दृढ करने के लिए हैं। अपने इसी प्रथम अनुच्छेद के अन्तिम वाक्य में वे कहते है। 'इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते है। यहाँ जिस साधना की बात कही गई है, वह कविता की साधना है। कविता की साधना हृदय की मुक्ति के लिए हैं। हृदय की मुक्ति लक्ष्य है, यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है।इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो जब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।

आचार्य शुक्ल ने इस अनुच्छेद के बाद में कविना को परिभाषित नहीं किया। किया है, तो यहीं किया है और यहाँ भी लक्ष्य रूप में किया है। इसे वे भावयोग कहते हैं ( किवता की साधना को ) और ज्ञानयोग और कमंयोग के समकक्ष मानते हैं। भावयोग, कर्मयोग एव ज्ञानयोग ये शब्द प्राचीन प्रतीत होते हैं, गीता से सबधित जान पड़ते हैं। आचार्य शुक्ल इन शब्दों का प्रयोग कविता की साधना को समझाने के लिए करते हैं।

किवता की साधना = भावयोग = कर्मयोग = ज्ञानयोग। ६

्रैकिवता क्या है? ' निदम के इस प्रथम अनुच्छेद के सप्रध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि १९०९ ई में जब यह निबध प्रथमत लिखा गया उस समय यह प्रथम अनुच्छेद निबध में नहीं था। सरस्वती में शुक्लज़ी का यह निबध इसी शीर्पक से। कविता क्या है? ) १९०९ ई में प्रकाशित हुआ। इसके बाद ३० वर्षों के मनन-चितन के उपरात-शीर्पक वही रखते हुए-इसी को, बृहत् रूप देकर चितानणि भाग १ में, १९३९ ई. में प्रकाशित

किया गया इन दोनों को (१२०० एवं १९२६ ई. बाल निवर्ध की) यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उससे जाबार्ध एक्ट की विकार पदानि का ही नहीं उनके बौद्धिक विकास का भी ज्ञान होता है। १९०५ ई. में निव्ये गए इस निवंध का प्रथम अनुक्टेंट इस प्रकार में। —

" किवता के चनुष्य-भाष की रक्षा होना है। मृष्ट के पदार्थ और व्यापार-विशेष को किवता एम सरह क्ष्मिन करते हैं। माने वे परार्थ या व्यापार-विशेष नेथा के माने नामने करते हैं। उनकी उत्तमता का वियेचन करने में बुद्धि से बाम लेने की जकरत ही नहीं पहती। किवना की प्रेग्णा से मनेवियों ( एकी मनोवेगों का नाम अलेकारशास्त्र में रस रखा गया हैं।) के प्रवाह जोर से वहने लगते हैं। नास्पर पह कि विविध मनेवियों को उत्तिजत करने का एक उत्तम माधन है। यदि कोख, व क्ष्मा, दखा, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अन्तःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविना हमारे मनोभावों को उच्छवा-सित करके हमारे जीवन में एक नया यीव हाल देती हैं, हम मृष्टि के सीवयं को देखकर माहित होने लगते हैं: कोई अनिविध या निष्ठुर काम हमें असह्य हीने लगता हैं। हमें बान पहला है कि हमारा जीवन कई युना आधन हाकर ममकन समार में व्याप्त ही गया हैं।"

विन्तामणि प्रथम भाग में प्रकाशित निबन्ध में यह अनू-छिद गर्शी है। १९०९ ई. में प्रकाशित इस निबन्ध में भी 'कांबता क्या हैं?' मुक्ष कींचेक के अतिरिक्त अन्य उपगार्थक भी हैं। ये उपशोर्थक निम्त क्ष्म में हैं:-

- १) कार्यं में प्रवृत्ति।
- २) मनोरजन और स्वभाव-मशोधन ;
- ३, कविता की अन्वश्यकता।
- ४) मृद्धि बार मींदर्भ।
- ५) कविता का भाषा।
- ६) धृतिसुखरता। और
- ७) अलकार।

Tile .

المواقع المساور المواقع الم

र. सरस्वती-हीरक जयती, विद्योधाक, (१९००-१९५९ ई.) प्. ४८९-४९०

इन जीपको का और बाद में तशोधित निवन्ध में दिए गए शीर्षको दोनों को मिलाकर नुलनात्मक दृष्टि से नीचे विचार किया जा रहा है। इससे पूर्व कहना यह है कि १९०९ ई. में प्रकाशित निबंध में दिया गया प्रथम अनुच्छेद (ऊपर उद्धृत) १९३९ ई. में श्वलजी ने हटा ही दिया। वह उन्हें उचित नहीं लगा। इस समय उन्होंने नया अनुच्छेद लिख डाला और यह प्रथम अनुच्छेद निवन्ध में नवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रभाव बाद के पूरे निबंध में हैं और इसी अनुच्छेद की व्यारमा विभिन्त परिप्रथ्यों में सुक्लजी करते चलते हैं।

G

बाद के अनुष्छेदों को समझने के छिए उपर्गार्थकों के कम से विवेचन किया जा रहा है। इसमें भी १९०९ ई. में प्रकाशित उपर्गार्थकों का कम पहले रखा जा रहा है और बाद में १९३९ ई. के (चितामणि प्रथम भाग के) कम का विवेचन किया जायगा। इस विवेचन में दोनों की तुलना एवं उद्भावनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है।

l

१. कार्य में प्रवृत्ति : सशोधिन निबंध से यह शोधिक नहीं है। ध्यान से देखनेपर पना चलता है कि इस शीधिक के अन्तर्गत दिए गए उदाहरणों के समान दूसरे उदाहरण संशोधित निबंध में हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से शुक्लजी यह कहते जान पडते हैं कि अर्थप्रहण और विवयहण में अंतर क्या है ? यों कहना चाहिए कि 'काव्य में अर्थप्रहण मांच से काम नहीं चलता, विवयहण अपेक्षित होता है। 'यह विधान बाद में बना है। इस विधान की भूमिका (आरिभक विचार । इस शीधिक के अन्तर्गत है। शुक्लजी ने यहाँ जो उदाहरण दिए है. वे इस प्रकार है:—

" यदि किसी से कहा जाय कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसीसे तुम्हारे यहाँ अकाल दारिज्य बना रहता है, तो सभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिज्य और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाय, पेट की ज्वाला से जरे (जले) हुए प्राणियों के अस्थिपंजर सामने पेश किए जाएं और भूख से तडपते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्तस्वर सुनाया जाय तो वह मनुष्य कोष और करणा से विह्वल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो सकत्य अवश्य करेगा। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य

दिवाना कवि का कर्तव्य हैं। मानव ह्रदय पर पेनी में के किस पर अधिकार हो सकता है, यह असलाने की अवब्दाकान नहीं।

यह सोबन की मात है कि काम में प्रकृति कर्तवना के कारण होती है, ऐसा खुकतबी मानते हैं। उनका यह मन १९०९ ई. में ना और १९६९ ई. में भी इसमें बोर्ड अन्तर नहीं आया किन्तु १९६९ ई. में ना और १९६९ ई. संशोधित एनं तर्कनगर भगमें प्रस्तृत किया। इस समय उन्हों इस उन्हें का विवेचन—'मन्यता के आवरण और कर्तिला 'धोर्चक के लम्बर्गन किया। विशेष का से उशहरणों की छोड़कर निहान्ती या स्थापनाआ पर खिखार करें तो विम्नक्षिकत अन्तर दिखलाई देगा।

### ₹905 €

'कविता की घेरणा से कार्य में प्रवत्ति बढ जाती है। केवल विवेषना के बल से हम किसी कार्य में बहुन कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बान की बानकर ही हम किसी काम के करों या न करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते कि वह काम अल्ला है या ब्रा, नाम-दायक या हातिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की की है ऐसी बात हमारे सामनं उपस्थित हो जाती है जो हमें आहलाद, कोष और करणा आदि से विचल्ति कर देती है तभी हम उस फाम को करने के लिए प्रस्तुतं होते हैं। केवल वृद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेबित नहीं करती। , काम करने के किए मन हो हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य में प्रवृत्ति के लिए मन में बेग का जाना आवश्यक है " । २

१६३५ ई.

## आवों के विषय

भाषों के विषयों और उनके र्यारा वेरित क्यापरा में विशिता आने पर भी अनका सम्बन्ध मुख विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बगबर बना रहेगा। (म्-१४३)

### कवि कमं

पर यह प्रस्थन हप (सम्पना के श्रावरण के कारण या मानों के मूल विषदों को आयुत्त कर लेने के कारण) वैमा मर्गन्यजी नदीशों सरुता इसी ते इससे प्रम्डन्स्ता का उद्घाटन कवि-कर्म का एक मूल्य अंग है। ज्यों उपीं मन्यसा बहुती जामगी स्थों स्थों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जायगा। । [पृ १४४)

The first of the second of the

१- सरस्वती: -होरक जयंती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई.) पू. ४९०. २- वहीं पू. १४०.

## काव्य का ढाँचा :

सारांश यह कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर न होंगे। जब तक भावों से सीघा और पुराना लगाव रजनेवाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेगे तब तक काव्य का वास्तविक ढाँचा खड़ान हो सकेगा। (पृ. १४५)

# अर्थग्रहण और विवयहण :

कान्य में अयंग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, विवग्रहण अपेक्षित होता है। यह विवग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। (पृ १४५.)

हम देखते हैं कि १९०९ ई. वाला अश १९३९ ई. वाले अश की तरह प्रौढ नही है। दोनो अशों में विचान्धारा में अन्तर इसिंछए नहीं कि 'कार्य्य में प्रवृत्ति 'कविता के कारण होती है, इस प्रवृत्ति के लिए मन में वेग आना जरूरी है, ऐसा शुक्लजा का पहले विश्वास हो गया था। १९०९ ई. में उहींने अपने इस कथन को विश्वास एव भावकता के साथ कहा है। १९३९ ई. मे परिवर्तन यह हुआ कि 'मन के वेग' के लिए 'भाव' शब्द का प्रयोग हुआ। भाव के साम साथ फिर भावों के विषय को स्पष्ट किया गया और विषयों मे भी मूल विषय को खोज हुई। पता चला कि सभ्यता के आवरण के कारण भावों के विषय प्रच्छन्न हो गए। प्रच्छन्न इत्यों की हटाकर मूल विषय तक पहुँचना कविता का काम है या ये गुण कविता से होना चाहिए। इसीलिए भावों के विषय के बाद में किव कर्म को शुक्लजी स्पष्ट करते हैं। इसी तरह 'कान्य का ढाँचा ' बतलाते है और तब अन्त मे अपनी महत्त्वपूर्ण स्थापना करते है ' काव्य में अर्थ प्रहण मात्र से काम नहीं चलता; विवग्रहण मात्र अऐक्षित होता है।' वास्तव में काव्य मे विवग्रहण को कहते समय शुक्लजी 'भावों के मूळ विषय ' ( सम्यता के आवरण से मुक्त ) को ही सैद्धातिक रूप मे प्रस्तुत करते है। बिम्बग्रहण से भावों का

ないないないできない これない これない これない こうかん こうかんしょう

٥

२. मनोरजन और स्वभाव-संबोधन ' १.३ ई. र इन रोर्चक में से शुक्तजी ने 'स्वभाव-संबोधन' शब्द हटा कि ता ' १९ ई (वितासणि भाग १) बाले संस्करण में रेबल ' मनोरजन ' नोर्चक भाग रह गया है। १९०९ ई. में लिखे इस बीर्चक के प्रणय जुक्कोर का जाउना ने हटा दिया है। यह उचित ही हुआ। इस बात में भाग का है। इस अस्वाद-संबोधन इस भागुकता बाले जार में के १९७७ पाराधा हो जा रही है '-

'कविता ही उम दुकानदार अजगा की प्रवृत्ति मौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सोदर्ध की प्रीत के जायर्थः, 'कित्ता ही उसका ह्यान अरो की आय-उनका की जंद कार्याक के की के जोता की की किया ही उसका है। उसे की उसका अर्था अर्था के की कार्या है। उसका है। उसका है। उसका प्रकार उम्मी प्रकार उम राजकमें बारी धा मामने की तथा है। उसके कार्या का प्रतिबंध स्वीक्षकर रमसेगी और उनकी हास्या है। उसके कार्या का आभास दिसलाईगी; नथा देवी किया अन्य सन्तर्भ द्वारा पहुँचाई हुई पीडा और करेटा के सुक्त में मृत्य अरा की दिसलाकर उसे दया दिसाने की शिक्षा देवी। '' के

इस अनुच्छेद के बाद लिया हुआ अनुच्छेद सशीयित रूप में विना-मणि भाग १, में प्रकाशित हैं। तुलना के लिए दोनों भी अंक नीचे दिए जा रहे हैं '-

१९०९ ई.

१९६९ ई.

प्रायः नुनते हैं कि किना प्रायः गुनते हैं बादा है कि किना का अन्तिम उद्देश मनोरंजन है। पर का उद्देश मनोरंजन है। पर जैमा मेरी समझ में बनोरजन उद्देश नहीं कि हम पहले कह बाए हैं रिबिश का है। किनिता पढ़ते समय मनोरजन अन्तिम लक्ष्य जगन् के स्विक पद्देश साथ अवस्थ होता है, पर इसके सिवा कुछ का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ

þ

१. सरस्वती-हीरक-जयती, विशेषाक, (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९०-४९१

और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रवान गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है। इघर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश चित्त पर वैसाअसर नहीं करते जैसाकि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यही कह कर कि 'परोपकार करो ' 'सदैव सच बोलों, 'चोरी करना महापाप है, हम यह आशा कदारि मही कर सकते कि कोई अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जायगा, और चोरी करना छोड़ देगा। नयो कि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता, दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अकित हुआ त देखकर वह उनकी कुछ पग्वा नही करता। पर कविता अपने मनो-रजक शक्ति के द्वारा पढने या मुनने वाले का चित्त उचटने नही देती, उसके हृदय आदि अत्यन्त कोमल स्थानो को स्पर्श करती है, और सृष्टि मे उक्त कर्मो के स्थान और सबध की सुचना देकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है ... .. .. मन को हमारे आचार्यों ने ग्यारहवी इन्द्रिय माना है। उसका

मनुष्य हृदय का मामंजस्य-स्थापन है। इतने गभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल भनोरजन का हलका उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन-पाठन या विचार करते है, वे रास्ते में ही रह जानेवाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरजन अवस्य होता है, पर उसके उपरान्त कुछ और भी होता है और वही एक कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थित किए रहती है, इसे इधर उधर जाने नही देती। अच्छी से अच्छो बात को भी कभी-कभी लोग केवल कान से मून भर लेते है, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कह कर कि 'परोपकार करो ', 'दूसरो पर दया करो ', 'चोरी-करना महापाप हैं', हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अप-कारी उपकारी, कोई क्र दयावान, या कोई चीर साधु हो जायगा। क्यो कि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नही, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे व्यापारों द्वारा सूचित व्यापारो का मानव-जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभृति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। (पृ १६२)

रजन करना और उसे सुख पहुँचाना ही यदि कविता काधर्ममाना जाय तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। पर नु क्या हुम कह सकते है कि बाल्मीकि का आदि का व्या तुल्सीदास का रामचिरतमानम या स्रदास का स्रमागर विलाग भी सामग्री है? यदि इन ग्रया सं मनी-रजन होगा ना चिरत्र-मश्चिम भी अवस्य ही होगा। खेद के माथ कहना पड़ता है कि हिन्दी भागा के अनेक चिद्यों ने शृंगार रम की उन्माद कारि-णी उक्तियों से माहित्य को इनना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है"।

उत्तर दिए गए दोनों ही क्षंश विस्तृत हो गए सिन्धू शुक्त के व्यक्तित्व को ममझने के लिए इन्हें लिखना आध्यक दनीत हुना। जब उनका विश्लेषण तुलनात्मक दन से प्रस्तुत किया जा रहा है।

जैसे कि पहले ही कह दिया है कि शुक्त हो ने १९ : १ ई. में 'स्वमाब-संशोधन' शब्द शीर्षक से हटा दिया और केवल सतीर अने आन्द रखा है। स्वभाव-सशोधन से सम्बन्धिन प्रयम अनुच्छेद (जियन। शुक्त अंश करार उद्धृत किया गया है) और अन्तिम अनुच्छेद शुक्त की में इटा हो दिया। 'स्वभाव-सशोधन' वाले भाग में कविता के प्रति हज्की भावकृता का पुट है, ऐसा शुक्त जो ने अनुभव किया हो। इसी से वह भाग हटा दिया।

मनीरजन के मम्बन्ध में लिखते ममय 'किवता के उद्देश' की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में १९०९ ई. में लिखे हुए भाग में महज भाव बाता और किवता के प्रति आस्था की भावना श्वलजी में दिखलाई देनी हैं। इस समय के लेखन में दृढता और जात्मविष्व।स की कमी हैं। इस गमय शुक्लजी दी ट्रक बात करते प्रतीत नहीं होते। इसी तरह अमने विश्वामों की बौदिक आधार भी प्रदान नहीं कर सके। इस कथन को पुष्ट करने के लिए हमें उन वाक्यों पर विचार करना पड़ेगा, जो दोनों हो स्थानों पर हैं किन्तु कुछ होर-फेंर

१. सरस्वती-हीरक-जमंती, विशेषाक (१९००-१९५९ €) प् ४९० और ४९१

के माथ हैं। यह हेर-फर ही बदलते व्यक्तित्व को पहचानने का प्रमाण है।
कुछ वाक्य दिए जा रहे है और फिर उन पर विचार प्रस्तुत किए जाएगे।

'प्राय. लोग कहा करते है कि किवता का अन्तिम उद्देश मनोरंजन है। पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं हैं। किवता पढ़ते समय मनोरंजन अवस्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। '(१९०९-ई.) 'प्राय' सुनने में आता है कि किवता का उद्देश्य मनोरंजन है पर जैमा कि हम पहले कह आए है किवता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामजस्य-स्थापन है, (१९३९ ई.)

प्रथम अश में 'लोग कहा करते हैं' 'है और दूसरे में 'सुनने में आता है' है। इसी तरह प्रथम अज्ञ में 'मरी समझ में' है जब कि दूसरे अंज्ञ में 'मेरी समझ में कट गया है। इस के स्थान पर 'जैसे कि हम पहले कह आए हैं' है। श्कलजी पहले वाले अश में कुछ विनीत प्रतीत होते है जब कि बादवाले अश में दृढता और आत्मविश्वास झलकता है। पहले बाले अशा में अपने विचारों को सम्मुख रखते हुए भी औरो के विचारों का तीन खण्डन नहीं करते जब कि बादवाले अशों में उन्होंने तीय खण्डन किया है। पहले वाले अश में विचारों का बिखराव है, उसमे सिक्छण्टता नहीं है। यही नहीं सिद्धान्त निरुपण भी बादवाले अश में हैं। जैसे ऊपर के इन दोनों अशो मे कविता क अन्तिम उद्देश्य, की बात (दोनों अशो में) है। पहले अग मे --कविता का अन्तिम उद्देश मनोरजन कहा गया है (लोग कहा करते है) इनका खण्डन गुक्लजी तीन का मे न कर केवल यह कह देते है कि 'मेरी समझ मे मनोरजन उसका उद्देश नहीं हैं। यह कथन अपने को विनीत रूप में प्रस्तुत करनेवाला है। अगले वाक्य में शुक्लजो यह स्वीकार कर लेते है कि विकास से मनोरजन होता है पर साथ ही नम्म भाव से यह भी कहते हैं कि इसके सिवा कुछ और भी होता है। इसके विपरीत बाद वाले अब मे भूकलभी विश्वास के साथ कहते है और उटकर कहते हैं। यहाँ पहले तो उन्होंने अन्तिम उद्देश्य के स्थान पर केवल उद्देश्य ग्ला, यह कहते हुए रखा कि सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरजन है। इसका खण्डन करने के लिए इस समय में शुक्लजी के पास कविता के उद्देश्य का उत्तर मौजूद हैं। (यह उत्तर पहले वाले अश में नहीं हैं।) उत्तर है-- 'कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षी का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सार्म-जस्य-स्थापन है। अपनी बात को दोहराने के स्वर में (जैसे कि हम पहले कह आए हैं।) कहत के बाद बड़ी शक्ति के माब किया का उद्देश्य मनीर अस्मान नेवालों के लिए कहते हैं— ' इनने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर बेबल मनोर जन का हलका उद्देश्य मामने राजकर मो किना का परत-पारत वा विचार करते हैं, वे राहते में ही रह जानेवाल पियक के समान है। भागत है। भागत है। भागत है। भागत है। भागत है। शिक्ष प्रमान के मा अप में सामिक तथ्य जिल्ला की बाद को बत्याना है। श्री के सा अप में किला वा प्रमान किना की अपनी मीलिक उद्भावना है (इस सम्बन्ध में भोजना महान्त्री ने दिख्त की है। मनोरंजन अस्तिम लक्ष्य की भागत मान क्या है। की वह राहते में रह जानेवाला प्रायक ही माना आवना, ऐसी द्वाला में वृत्ति मी वह राहते में रह जानेवाला प्रायक ही माना आवना, ऐसी द्वाला में वृत्ति मी वह साच्यता है।

इस मनोरजनवाले अश में एक बात और लिया दें और वह यह कि १९०९ ई. वाले इस अंश में किसी कविता का उदादण्या नहा दिया गया, जब कि १९३९ ई. वाले इस अश में गर्मी और जिसिए के नुम्ले ऑन मगले वाले किता दिए गए हैं। यहाँ प्यान में रखने की बास यद हैं कि उस उदा-हरणो द्वारा शुनलजी कविता का (मनोरजन को लक्ष्य मान लेने के कारण) लक्ष्य प्रष्ट होने से बचाना चाहते हैं।

सैद्धान्तिक रूप से यही पर मनोरंजन को एक नया अब्द रमानंबाली शक्ति (किता की) के रूप में स्पीकार जिया गया और इली मटमें में शुक्लजी ने पिडतराज जगन्नाथ का उस्लेख किया। निश्चिम ही मृद्धिकों हसे लक्ष्य नहीं मानते। पंडितराज जगन्नाथ का उस्लेख उन्होंने गळन न्ह्य निश्चित किया है, यह कहकर किया है। शुक्लजी लिखते है—' कविना भी इसी रमानेवाली शक्ति (मनोरजन) को देखकर जगन्नाथ पिडतराज ने रमणीयता का पत्ला पकडा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा योरपीय सभीक्षकोंने ' आनद ' को काव्य का चरम लक्ष्य ठहुराया। एस प्रकार मार्ग को ही अन्तिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गण्डहालाला हुआ।' (पृ. १६३.) निश्चित ही इन पित्यों में शुक्लजी स्पष्ट हैं और दो टूक बात कहते हैं। कोई माने या न माने, वे मानते हैं कि मनोरजन किवता का अन्तिम लक्ष्य नहीं हैं।

<sup>20</sup> 

र. कविता की आवश्यकता : इस की पंक के अंतर्गत केवस एक अनुक्छेद है। १९०९ ई में यह निवध के अत में नहीं है अब कि १९३९ ई

मे यह अनु च्छद निव घ क अत म है इस अनु च्छद के साथ निव ष समाप्त हो जाता है। यहाँ अवलो कनी य तथ्य यह है कि कविता की आवश्य-कता (अन्तिम अनु च्छेद ) उपसहार रूप में लिखा हुआ भाग बहुत परि-विता नहीं है। विचारधारा में विशेष परिवर्तन नहीं। वाक्य भी लगभग वे ही है। कुछ शब्दों में अतर अवश्य है। जिस तरह प्रथम अनु च्छेद (१९३९ ई. का और जिसके सवध में ऊपर विस्तार से लिखा गया है, महत्त्वपूर्ण है, उसी तरह यह अतिम अनु च्छेद भी महत्त्वपूर्ण है। प्रथम अनु च्छेद में 'किविता क्या ?' (निवध का मूल शिपंक) का उत्तर है नो इस अन्तिम अनु च्छेद में (उपसहार में) उसकी महत्ता का और आवश्य-कता का कारण बतलाया गया है।

प्रथम अनुच्छेद की तरह इस अंतिम अनुच्छेद का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है और बाद में प्रथम अनुच्छेद के साथ उसका सबध दिखलाया जायगा। अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार है।

१९,६ ई

१९३९ ई.

किवता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि ससार की सम्य सभी जातियों मे पाई जाती हैं। चाहे हितहास न हो, विकान न हा, दर्शन न हो, पर किवता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है ? बात यह है कि ममार के अनेक कृतिम व्यापारों मे पँसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतए मानुषो प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने किवता यही प्रयत्न करता है कि प्रकृति से मनष्य की दृष्टि फिरने न पावे। जानवरों को इसका आवश्यकता नहीं। "'

किता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि ससार की सम्य असग्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, वशंन न हो, पर किवता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का सघन और जिटल मडल बॉधन चला आ रहा है जिसके भीतर बँधा—बँधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का सबध भूला—सा रहता है। इसी परिस्थित में मनुष्य को अग्नी मनुष्यता कोने का डर बराबर रहता है। इसी से अन्तः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते

१. सग्स्वनी, हीरक जयती, विशेषाक (१९ ०-१९५९ई) -पृ- ४९१

रहत क लिए कविता मनुष्य प्रक्ति । के सम्य लगी नती का स्थी ने और हैं। चली चनगी। आतपरी का क्षती हैं जरूरन गड़ी (पृ. १०५ और १८६)

which the first was the same of the same o

तुलनात्मक दृष्टि सं दोनी ही म कविता है सिन विश्वानी में संबर् नहीं है। बाद बाले अस में विश्वामी की बौद्धिक आगार प्रदान किया ख्या है। प्रथम अस में ' कृतिम व्यासार ' का उल्लेख है। यह उल्लाब कैव र बम्ब ह्व में है दूसरे अश म इस र क्षांत्रम व्यापार 'का विश्लेषण हैं। उस विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक पूट हैं। कहा गया है कि ' मनुष्य अपने ही आपारों का सचन आर जटिल मंडल बांबता चला आ ग्या है जिनके भीतर बैंबा-बंबा वह श्रेप स्टिट के साथ अपने हरूर का सबन मुला-का रतना है। इस परिस्थिति में मनुष्य का अपनी मनुष्यता खोने वा हर बराइर रहता है। वास्तव में कविता की आवश्यकता का कारण इन पंक्तियों में स्पन्ट हुआ है। इस स्वष्टता में बीदिक प्रमाण है। यहले यारू अब में एमी बान नहीं है। इस उपसहार के नाथ यदि प्रथम अनुच्छेद का सबन और हा कवन और स्पट्ट हो जाता है। प्रथम अनुष्केष में ' मुक्त-हुश्य ' की बात करो कई है। कविता हृदय की मुक्ति का शायन है। बद्ध-हृदय क्षाने ने वजना है और मुक्त-हृदय होना है। यह होना और मुक्त होना यह जबन के साव सबयो पर निर्भर है , जिसे फिर से दोहराने की आबश्यकसा नहीं । बढ़ होने में क्यापार कृतिम हीते हैं । यहीं सम्यताका अवस्ण है , यह महल मान्य स्वयं ( कृत्रिम व्यापारों का ) ही बीच रहा है। इसके कारण मनव्यता अवती,) कोने का डर बना हुआ है। पहले वाले अश में ( १९०९ ई. वाले) ईरवर का उल्लेख हैं। शक्छ भीने बाद बाले अंश में दिवस को जटा दिया है। इससे बाद वाला अश बौद्धिक है यह प्रपाणित हुआ। गुक्रकी लिया कि कविता मनुष्य की सृष्टि है, ईश्वर की नहीं। 'ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है 'इसमें भावकता है। शुक्क जैमा व्यक्तित्व ऐसा नहीं लिख सकता। लिखा है, तो काट दिया। वैसे इप लेखन में अध्यक्त सला के प्रति विश्वास है और वह विश्वास गलत नहीं किन्तु विश्वास का बौद्धिक आधार प्रदान करना शुक्लजो ने उचित समझा । इसालिए यह परिवर्गन दिख्लाई वेता है। 'कविता क्या है'? निवध के प्रथम अनुरुखेद मे (१९३९ ई) ही युक्लजी ने स्वीकार कर लिया कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विचान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।"

(पृ. १४१.) यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि कविता मनुष्य की वाणी है। अत डेश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है, इस अश

को काटना आवश्यक था। इसी तरह पहले वाले अश में 'कविता यही प्रयत्न

करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पाने। लिखा है, जब कि सशोधित अश में ''अन्तः प्रकृति में मनुष्यता को (हृदय को मुक्त करने को, मुक्त~हृदय मनुष्यता है ) समय समय पर जगाते रहने

के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही हैं और चली चलेगी । " बाद का कथन प्रौढ है, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

४. सुष्टि और सौदर्य · इस शीर्षक मे से वाद में सृष्टि शब्द हटा दिया गया है। केवल सौंदर्य जीर्षक ही बाद मे रह गया। इस अहा मे शुक्लजी

ने वहुत परिवर्तन किया है। आरंभवाले अश में सौदर्य के सबध मे शुक्लजी की धारणा स्पष्ट नहीं थी; यहीं नहीं इस अश में भावुकता का पुट अधिक हैं।

इस भावकता मे भी शुक्लजी का नैतिक बोघ जाग्रत है, यह कहना पड़ेगा और

इस नैतिक बोध को ही शुक्लजी ने आगे चलकर बौद्धिक आधार प्रदान किया है। सौदर्य बाहर है या भीतर हैं? इस संबंध में निर्णय न देते हुए भी १९०९ ई में इस अलगाव को उन्होने अनुभव कर लिया था। दोनो ही

प्रकार के सोदर्य को शुक्लजी ने महत्त्वपूर्ण माना है। १९०९ ई की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है:-

> ''कविता सृष्टि—सौदर्यका अनुभव करती है और मनुष्य को सुदर वस्तुओ में अनुरक्त करती हैं ... भौतिक सौदर्घ के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार सतोष होता है उमी प्रकार मानसिक सौदर्य से भी महाकवियो ने प्राय इन दोनो सींदर्यों का (भौतिक और मानिमक) मेल कराया है जो किसी को अस्वभाविक प्रतीत होता है। " ै यहाँ तक तो ठीक

''किंतु ससार मे प्राय देखाजाता है कि रूपवान् जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन कर और दुशील।

था । 🖟 तु निम्न लिखित अञ विचारणीय हैं।

सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषाक (१९००-१९५९ ई.) प्. ४९१-४९२,

त्वल जी ने 'प्राय:' कहा है अन अपनाद की समायना का उन्होंने स्वीकार निया है, यह कहना परेगा। अन्यना भी सुकन होगा अह सुक्रीक होगा और गाय दी कोमल होगा और प्रसंक नियरों में:, उन विकास को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। त्वल जी ने यह अभ उटा हो दिया है और यह हटाना उचित ही हुआ।

१९३९ ई. बाले अश ने-अपने नितक बाप को नामन रखने हुए-शुक्लजी ने सींदर्श के सम्बन्ध में अपने स्टब्ट विचार अभिक्यनन किए है। (इस सम्बन्ध में उनकी तिचारधारा हो निम्निलिखित स्ता ने समझा दा सकता है.-

- अ) 'जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से वशकार परिणित : जितनी हा जिलक हागी, उनना हा यह वस्तु द्मारे निष् : मुन्दर कही जायगी।' (पृ. १६५.)
- आ, 'मनुरयता की सामात्य मुझि पर पहुँकी हुई संबार की सब सम्य जातियों में सीन्दर्म के नामान्य आदश प्रतिविद्धत है। बेंद अधिकतर अनुभूति की माना में काला जाता है। '(पृ. १६५)
- इ) 'किवता केवल वस्तुओं के ही रंग-कार के भीन्द्रणे की छटा नहीं दिनाती, प्रत्युत कर्म और मनोकृत्ति वे सीन्द्रमें के भी अलान्त मामिक दृश्य सामने रक्ती हैं .. जिन मनोकृत्तियों का अधिकतर बुग रूप हम संसार में देना करते हैं उनका मो मृदर रूप किवता हु इनर दिकाती हैं।' (पू. १६६.)
- हैं) 'मुन्दर और कुरूप-फाक्य में बस ये ही दो पक्ष हैं। मला-बुरा,
  सुभ-अगुभ, पाप-पुष्प, मंगल-अभगल, तपयोगी-अनुपयोगी-ये सब
  शब्द कावपक्षत्र के बाहर के हैं। ये नीति, भमं, व्यवहार, अयं-शस्त्र, आदि के शब्द हैं। पु १६७)

1 ½

the forest

からない すかないのでしてない しましょう

सरस्वना, होरक जदंनी, विशेषाक (१९००-१९५९ ई.)
 प्. ४९२.

इन प्रवित्तयों की श्याख्या विस्तृत रूप से की जा सकती है और इन प्रपित्तयों पर किवता के सदर्भ मे विचार किया जा सकता है। निवन्य के विस्तार की देखते हुए विदेचन सक्षेप मे ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

शुक्लजी मानते है कि सौंन्दर्य बाहर है और भीतर भी है। इस झगड़े को वे गड़बड़झाला कहते है। बीरकर्म से पृथक् वीरांव कोई पदार्थ नहीं अतः सुन्दर वस्तु से पृथक् सौन्दर्धं कोई पदार्थं नहीं। ये विचीर एक्दम स्पष्ट है। मुन्दरता का बोध कैसे होगा ? इसका उत्तर शुक्लजी के पास ये हैं 'प्रपत्ति नं. अ ' वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या उससे सम्बन्धित भावना के अभाव मे सौन्दर्य की कल्पना करना व्यर्थ है। इस प्रपत्ति में यह मान लिया गया कि सीन्दर्व बाहरी है, वस्तुओं में है। यही पर यह भी मान लिया गया कि वस्तुं का प्रत्यक्ष ज्ञान (भावना रूप में) होना आवश्यक हैं। शुक्लजी जब प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं तो उसके आगे 'या भावना' लिखते है। अर्थात् भावना को वे विशेष अर्थ में प्रमुक्त कर रहे है। प्रत्यक्ष ज्ञान कही या भावना कहीं (दोनों एक अर्थ में) जब वस्तु के सम्बन्ध में तदाकार की स्थित जाग्रत करेगे वभी सौन्दर्य का अनुभव होगां। यों कहना चाहिए कि सौन्दर्य का अनुभव या तदाकार की स्थिति वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना पर निर्भर है। सौदयं की अनुमति को बतलाने के बाद उनकी दूसरी , महत्त्वपूर्ण प्रपत्ति 'आ' यह है कि अनुभति की मात्रा में अन्तर होने पर भी संसार की सभी सम्य जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं । इस सम्बन्ध में उनकी स्पष्ट घारणा यह है कि सौन्दर्य के ये सामान्य आदर्श मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँचे हुए हैं। इस दूसरी प्रपत्ति के आधार पर ही शुक्लजो कविता के सीदर्य का विश्लेपण करते हैं । इस सम्बन्ध में उनकी मान्यता यह है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रग-रूप के सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सीन्दर्य के भी अत्यन्त मामिक दृश्य सामने रखती हैं। काव्य में इस दृष्टि से शुक्लजी ने दो ही पक्ष माने हैं - सुन्दर और कुल्प। यह सब कहते समय शुक्लजी यह नहीं भूलते कि काव्य का सुन्दर पक्ष मनुष्यता की सामान्य भूमि से सम्बन्ध रखनेबाला है।

१२

५-६ कविसा की भाषा तथा श्रुतिमुखदता: इन दोनों शीर्षकों का विवेचन एकत्र रूप में इसलिए किया जा रहा है कि बादवाले निकन्ध में शुक्लजी ने 'श्रुतिमुखदता' शोर्षक हटा ही दिया है और १९०९ ई. में दोनों शीर्षकों के बन्तर्गत लिखे गए अश को एक ही शीर्षक 'कविता की भाषा' के अन्तर्गत

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता-४

रला है। इसोलिए दोनो शीर्षकां का विवेचन एकप रूप में किया . रहा है।

१९०९ ई. वाने अंश में शुक्तजी ने किया की भागा पर बिस्तार है िल्ला है और इस समय लिखे गए अपने इन निवन्त्र में इमी अंश में कियता के कुछ उदाहरण दिए हैं। उनमें से कुछ उदाहरण बादबार निवन्त्र (१९३९ ई.) में भी हैं। किवता की भाषा का विवेचन करने समय शुक्तजी ने कियता की भाषा में पाए जानेवाने कुछ प्रमुख लक्षणों ( विशेषताणों ) का विवेचन किया है। इस संदर्भ में ज्यान में रखने की बात यह है कि शुक्लजी का ज्यान इस सामय भाषा पर है। इस दृष्टि से उन्होंने 'शब्दों पर विचार किया है। इस दृष्टि से उन्होंने 'शब्दों पर विचार करते समय भी उन्हों। किवता की भाषा की सामान्य विशेषताएँ देखने का प्रयास किया है। इस तरह में देखने में उनकी वृष्टि वैज्ञानिक की है। (भाषा वैज्ञानिक की कह सकते हैं।) उनका यह विवेचन तथ्यों के आधार पर है और सप्रमाण है और बाद में निक्कष मी दिए गए हैं।

१९०९ ई. में लिखा गया प्रथम अनुच्छेद ( कविता की भाषा के अन्तर्गत ) शुक्लजी ने बाद में पूर्णतः हटा दिया है । किन्तु इम अनुकडेद की भी व्यान से देखें हों इस अनुक्छेद में भी विश्लेषक ए कि हैं। कविता में प्रयुक्त पुराने बन्दों की देखते हुए उन्होंने यह सीचा कि " मनुष्य स्वभाव ही से प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रदा की दृष्टि में देखता है । पुराने शब्द लोगों को मालूम ही रहत हैं। इसी से कविता में जुड़ न जुछ पुराने लब्द आ ही जाते हैं।" वह ध्यान में रखने की बात है कि जिस समय जुक्तजी यह निवन्य छिस रहे थे उस समय कविता में ( सड़ी बोली में लिसी गई कविताओं में ) ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग होता था । शुक्लजी लिखते हैं :- " हिन्दी में 'राजते हैं', 'गहते हैं', 'लहते हैं', 'सरसाते हैं' आदि प्रयोगों का खड़ी बीली तक की कविता में बना रहना कोई अवस्भे की दात नहीं।" र इस सम्बन्ध में वे आगे लिखते हैं—" पर ऐसे शब्द बहुत थीड़े आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दे और गँवाह न हो।" \* इसी तरह जुस्लभी का ध्यान सयुक्त कियाओं पर भी गया है। लिखा है - "सड़ी बीली में सयुक्त क्रियाएँ बहुत लम्बी होती हैं। जैसे ~ 'लाभ करते हैं ', 'प्रकाश करते हैं ' आदि। कविता में इनके स्थान पर 'लहते हैं', 'प्रकाशते हैं कर देते से कोई

१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषाक, (१९००-१९५९ ई )-प् ४९ए,

२ - वही - मूं ४९२

३ - वही-मं ४९२

हानि नही, पर यह बात इस तरह के सभी ग्रब्दों के लिए ठीक नहीं हो

सकती। " १ शुक्लजी ने यह सारा अंश हटा ही दिया। १९३९ ई. तक खड़ी

बोली पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चकी थी और इस समय में ब्रजभाषा के शब्दो को रखना आवश्यक नहीं माना गया, अतः इस प्रसंग को शुक्लजी ने छोड दिया।

एक और बात यह कि उस समय में शुक्लजी द्वारा दिया गया तर्क वजनदार

नहीं है। यह कहना कि 'पुराने शब्द हमें मालूम ही रहते है। इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते है। 'तर्कसगत नही है। तर्क वजन-

दार नहीं है, पर तथ्य सही है । यह सब इसलिए लिखा गया कि इस समय भी (वजनदार तर्कों के न हीने पर भी) शुक्लजी की दृष्टि तथ्यों पर रही है। जो तथ्य शुक्लजी ने दिए है, वे सही है। शुक्लजी ने आरम्भ से ही तच्यों पर

भ्यान दिया है।

अब हम १९३९ ई. में लिखे 'कविता की भाषा पर विचार करे। इस समय मे उन्होने कविता की भाषा की चार विशेषताएँ बतलाई है। वे इस प्रकार है :--

- १) अगोचर बातो या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मृति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। (प. १७५)
- २) कविता की भाषा की दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति सकेतवाले शब्दों की अपेक्षा विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते है। (पृ. १७६)
- ३) तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्णविन्यास की है। (पृ १७९)
- ४) हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कही-कही व्यक्तियों के नामो के स्थान पर उनके रूप-गुण या कार्य-बोधक शब्दो का व्यवहार किया जाता है। (पृ. १८०)

48

इन चारो विशेषताओं में से दो विशेषताओं का उल्लेख १९०९ ई. वाले अश में 'कविता की भाषा' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है और बाद की

- वही - पु४९२.

विश्वपताओं का उल्लेख 'श्रृतिस्खदता' वीर्यक के जन्ममेंन हुआ है। कविसा : माया की इन विशेषतायों के प्रति डॉ. बस्चनसिंह में रिल्ला है :- सर्होह (शुक्लजी) 'कविता क्या है?' नियंघ में भाषा की चार विशेषताओं का उस्तेख किया है ? १. मृति विधान २. जातिमुचक शब्दों की अपेजा म्य-ध्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग, ३. वर्ण विकास (वर्णविन्यास होना चाहिए) और ४. व्यक्तियों के नामो के स्थान पर उनके गुणवोधक शब्दोंका भ्यथहार। इनमें पहले और दूसरे में कोई भेद नहीं है। तीनरा वर्णीकी मचरा।-कटना से सबद्ध है। इसी के अन्तर्गत वे नाद-सीष्ठव को भी हैने है। बिलियबान, लय, अन्त्यानुप्रास आदि को नाद सौन्दर्य का साधन मानने हैं। खेर हैं कि हम संबंध में उन्होंने ऊपरले स्तर के ही विचार ध्यान किये हैं - नार-मीन्दर्ग से कविता की आयु बढ़ती है . . . . स्पष्ट है कि नाद-सौन्द्रवं को अधिना के बाह्य ढाँचे से संबद्ध करते हैं, उसके आन्तरिक अर्थ से नहीं।" र यहां कहना यह है कि (यह कहना शुक्लजी के बचाव में नहीं) कविता की भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करते समय शुक्लजी ने कविता की भाषा में पाए जानेवाले तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और मी तथ्य दिख्याई दिए उन्हें उन्होंने सप्रमाण लिखा है। शुक्लजी का निकथ म्बर्सन कप मे कविता की भाषा पर नहीं है, यह फिविता क्या है ? कियन पर है। अनः विषयात्रूप उन्होंने निबन्ध की सीमा को पहचानते हुए कविता की आया की कतिपय विशेषताए लिखी हैं और जो तथ्य दिए हैं वे आज भी मही है। बाहरी तथ्यों के आधार पर ही हम भीतर पहुँच सकते हैं या यो कहिए कि जो भीतर है उसका बोच बाहर जाने पर ही होगा। अह: वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वाहरी तथ्यों को प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक हैं। तथ्यों के अभाव में शास्त्रीय विवेचन सभव ही नहीं। आचार्य शुक्त ने भाषा की जिन न्यूल विशेषताओं (कविता की भाषा की) की ओर भ्यान आकृष्ट किया है. वे बाहरी तथ्य है जौर सामान्य तथ्य हैं, जिनका सम्बन्ध कविता ने ही हैं (आय. कविता से हैं)। साहित्य के मीतर अनेक विवास है और उन विशानी में प्रत्येक विचा की भाषा की अपनी विशेषताएँ हैं। नाटक की भाषा, कहाती की भाषा, कविता की भाषा, आदि आदि। इस दृष्टि से शुक्लवी के बाद सीचा तो जा रहा है किन्तु शास्त्रीय प्रयाम अब मी आगे बढ गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। डॉ रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुम्तक 'भाषा और मधेटना' एक उत्तम प्रयास है; किन्तु ध्यान से देखें तो शुक्लजी द्वारा किस्ता गया

**१ कर**पना फरवरी १९७१ प ।-

'कविताकी भाषा' वाला अंद्रा और रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा 'काव्य भाषा'

बाला अंश दोनों में शुक्लजी वाले अश में वैज्ञानिकता अधिक मिलेगी।

(यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दोनो को प्राप्त या उपलब्ध तथ्यो के आधार पर निचार करना चाहिए) कविता की

भाषा में सामान्य रूप से पाए जानेवाले स्थूल तथ्यों को पकड लेना साधारण बात नहीं है। सामान्य होने के नाते वे हमें ऊपर के प्रतीत होते हैं किन्तु

इनको पकडना कितना कठिन है ? यह तब समझ मे आ जाएगा जब हम रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक पढ ले और सोचे कि साहित्य की विधाओं

की भाषाओं के अन्तर को पहचानने के लिए तथ्यों को खोजना कितना कठिन है ? रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक में खोज की छटपैटाहट है (यह अच्छा है) जब कि शुक्लजी की पुस्तक में पूर्ण आत्मविश्वास। इस

आत्मविश्वास के कारण ही विषय को स्पष्ट रूप से लिखना सभव हुआ है।

'श्रुतिसुखदता' शीर्षक हटाने के साथ, इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखा हुआ वह भाग हटा दिया गया है, जो भावुक है और आवेश में लिखा गया है। नाद-सौन्दर्य से कर्ववता की आयु बढ़ती है, इस विचार मे परिवर्तन तो नही हुआ किन्तु शुक्लजी ने यह अनुभव कर लिया कि कयन कुछ सीमातीत हो गया।

> "हमारी छन्दोरचना तक की कोई कोई अवहेलना करते है-वह छन्दोरचना जिसके माधुर्य को भूमण्डल के किसी देश का छन्द-शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुतिसुखदता के स्वाभाविक

प्रेम के सर्वथा अनुकुछ है ... . आदि आदि " " इस भावुक अश को छोडकर १९३९ ई का अंश जब कि विचारधारा

स्थिर हो गई और यह निञ्चय हो गया कि यह सब साघन है.- "काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सौध्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा छेती है। श्रुति-कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति-विधान, छय, अन्त्यानुप्रास आदि आदि नाद-सौन्दर्य साधन के लिए हो है।" (प. १७९.)

१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९३.

जैसे :-

७ अलंकार: १९०९ ई. और १९३९ ई. वाले योगों अभी की (इस शीर्षक के अन्तर्गत िलक्षे गए विवरण की) नुलना करेनी सुबक्त व्यक्तित्व को समझने में सहायना मिलती है। विशेष मध से शुक्त की प्रतिभा स्पष्ट करने की दृष्टि से तुलना की आ रही है।

शॉपनहायर का कहना है: 'प्रतिभा केवल कर्म-विषयता का पूर्ण कप है-अर्थात् मन की विषयगत प्रवृत्ति है।'' मन की विषयगत प्रवृत्ति के कारण विषयवस्तु का सारभूत एवं आवश्यक अंश स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। प्रतिभा के जाग्रत होने पर त्रिचार शक्ति विस्तृत्ति का आवश्य हटाकर बाहर आती है और वस्तुओं का आन्तरिक रूप प्रकट कर देती है। प्रतिभा की दृष्टि से देखें तो १९०९ ई. में शुक्लजी ने अलंकार के सम्बन्ध में जो लिखा, वह १९३९ ई. में विशेष परिवर्तित नहीं हुआ है। यह अहा नीचे लिखा जा रहा है.-

'अलकार हैं क्या ? सूक्ष्म युज्यिवालों ने काव्यों के सुन्दर -मृत्यर स्थल चूने और उनकी रमणीयता के कारणों की लोज करने लगे। वर्णन-वीली या कथन की पढ़ित में ऐसे लोगों को जो-जो निशेषताएँ मान्म होनी गई, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे, 'विकल्प' अलकार का निरूपण पहले-पहल राजानक रुप्यक ने किया। कीन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं, सब बूँड डाले गए, वर्णन की जितनी मुल्दर प्रणालियों हो सकती हैं, सब निरुपित हो गई अथवा जो स्थल रमणीय लगे, उनकी रम-णीयता का कारण वर्णनप्रणाली हो थी ? आदि काव्य रामायण से लेकर इसर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-प्रणालियां भरी पड़ी है, जो न निर्दिष्ट की गई है और न जिनके कुछ नाम रखे गए है। '(पू. १८४-१८५.)

अलंकार से सबिकत ये पंक्तियाँ कुछ शब्दों के हेर-फैर के गाथ १९०९ ई. वाले अंश में भी है। अलकारों के नामकरण, यर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं के संबच में विशेष विस्तार इन पंक्तियों में न होने पर भी समस्या को मूलकप से पहचानने की वृध्य इन पंक्तियों में है।

रै दर्शन की कहानी विलङ्गरेन्ट अनुवादक के कौबरी) शु ६३०

अलकारों का (किसी भी प्रकार के अलंकार का ) अन्तर्बाह्य अवलोकन इन पंक्तियों में है। इस अवलोकन में प्रतिभा की झलक हैं। यह कहना कि आदि काव्य रामायण से लेकर इघर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-प्रणालियां भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखें गए है, आज भी सही है। अलकारों की पहचान सूक्ष्म दृष्टि वालों ने ही की है। काव्य के सुन्दर-सुन्दर स्थलों को उन्हींने चुना और नामकरण किया। शुक्लजी मानते है कि अलकार वर्णन-प्रणाली है। साथ ही उनकी यह भी मान्यता है कि अलकार साधन है। इसी तरह शुक्लजी ने यह भी लिखा कि "अलकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले किवता होती थी और अच्छी होती थी। अथवा यो कहना चाहिए कि जब से इन अलकारों को हुतूत लखें का उद्योग होने लगा तब से किवता कुछ बिगड चली।"

अलकार के सबन्ध में दृष्टिकोण में ( ऊपर लिखें गए ) अन्तर न आने पर भी १९३९ ई का अंश १९०९ ई के अंश से दुगुने से भी अधिक हैं और प्रौढ हैं। प्रतिभा बिना परिश्रम के चमकती नहीं। १९०९ ई. के निबंध में अलंकार सप्रदाय, रस सप्रदाय आदि का उल्लेख नहीं हैं। वास्त्रीय दृष्टि से शुक्लजी ने उस संगय में कोई विवेचन भी नहीं किया। यह विवेचन १९३९ ई. के निबंध में हैं। इस समय में अलकार के प्रति आचार्यों में पाई जानेवाली उद्भावनाओं पर भी शुक्लजी ने अपना मत ब्यक्त किया हैं। उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए अलंकारों के रमणीय और चमत्कारिक रूपों पर भी इस समय में विचार किया गया हैं। भरत मुनि से विद्वनाथ तक सब को एक ही अनुच्छेद में समेटते हुए शुक्लजी ने लिखा है। .—

"भरत मृनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पत्ना पकड अलकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में ...... रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होनेवाली सारी सामग्री के अर्थ में - किया है। पर ज्यों - ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों - त्यों साम्य और सामग्रों को विविक्त करके

१ सरस्वती, हीरक-जयती, विशेषाक, (१९००-१९५९ ई) पृ. ४९४.

काव्य के तित्य स्वरूप या ममें शरीर की अक्य निकानने का प्रयास बढ़ता गया। इहट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप समरते—उभरने विश्यनाथ महापाव के साहित्य— दर्पण में साफ उपर आ गया। '' (प् १८०.)

है। रस को श्वलकी अलकार की तुला में अधिक अधानता रेंने हैं। बक्षं वस्तु और वर्णन-प्रणाली दोनों में वर्ण-वस्तु को प्रधान मानना शाहिए, ऐसा श्वलकी का आपह है। अलकार वर्णन-प्रणाली ही है। ... 'अब यह स्पष्ट हो सम्म कि अलकार प्रस्तुत या वर्ण्य-वस्तु नहीं; बस्थि वर्णन की भिन्न-भिन्न प्रणालियों है, कहने के खास इंग हैं। ' ' ' १ १८३. ) वर्ण्य-वस्तु से संविवत स्वभावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति पर गुक्लकों ने स्वतंत्र रूप से विचार किया है । इनके सम्बन्ध में भी साफ लिखा है कि इन्हें, अलंकार नहीं कहा जा मकता । इनको अलंकार कहने बोखे आचार्यों का उत्लेख करके शुक्लकों ने उनका लण्डन किया है । अलकारों की ओर अधिक सुकाव के कारण किया में समस्वार का अभैक हुन्जा है । इस प्रवेश को मुक्लकों अल्का नहीं मानते । १९३६ ई. वाले निबन्ध में अलंकार श्रीचंक से अलग, ' बंगत्कारवाद' शोर्षक पर उन्होंने अपने विकार अलग से व्यक्त किए हैं।

### 68

अब तक के विवेचन में १९०९ ई. के निकन्त का कम था और साथ ही उस कम में १९३९ ई. के परिवर्तित अशों पर मी तुलनात्मक युष्टि से विचार किया गया। इससे आचार्य गुकल के व्यक्तित्व ( विचारों की दृष्टि से बदलते व्यक्तित्व) को विश्लेषित करने में सुविधा हुई। अब नीचे १९३९ ई. के नए कम को एव निवन्ध में पाई जानेवाली उद्भावनाओं को माध्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

14

१९६९ हैं में लिखे गए निवन्ध में कविता के प्रति आस्था न्यवन हुई है। साथ ही कविता के प्रयोजन पर भी विचार न्यवत किए गए है। कविता के जुगों को अलग अलग रूप से देखने का प्रयास भी इसमें हैं। विशेष रूप से भीषा की विशेषताएं; सौदर्ग और अलंकार को स्वनंत्र रूप से खोजने का-तश्यान्वेषण की दृष्टि से-प्रयास इस निवन्ध में है। कविता को आबश्यकता

कंबिता: प्रयोजन और आवश्यकता



98

पर शुक्लजी ने बहुत जोर दिया है। इस तुलना में १९३९ ई. में इन मूलभूत (किवता सम्बन्धी) अंगो का विवेचन करते हुए भी विषय को अध्ययन का आधार, उपयुक्त प्रमाण एवं विचारों की दृढता, खण्डन-मण्डन में आत्म-विश्वास और सब से बढ़कर एक सुनिश्चित कम प्रदान किया गया है।

इस नए कम में प्रथम अनुच्छेद पूर्णतः नया है और इसी अनुच्छेद में 'किविता क्या है?' का उत्तर आचार्य शुक्ल ने दिया है (इस सम्बन्ध में ऊपर लिखा गया है।) इसके बाद के शीर्षकों को (उपशिष्कों को) स्थूल रूप में दो भागों में बाँटा जा सकता है। इन दोनो भागों को आरम्भ और उपसंहार से भिन्न मानना चाहिए। आरम्भ में मुख्य शीर्षक-'किविता क्या है?'— हैं और उपमहार में 'किविता की आवश्यकता' है। इनके बीच वाले शीर्षकों को 'मनुष्यता की उच्च भूमि' तक को शेष—आगे आने वाले-उपशिष्कों से अलग किया जा सकता है: इनको नीचे स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है '~

आरम्भ । : कविता क्या है ? (निबन्ध का मुख्य शीर्षक)

पू ..सभ्यता के आवरण और कविता

र्वा : कविता और सृष्टि प्रसार

र्ध : मामिक तथ्य

. काव्य और व्यवहार

. मनुष्यता की उच्चभूमि, (चरम रूप)

उ: भावना या कल्पना।

त्तः : मनोरजन।

रा : सौंदर्य :

र्षं : चमत्कारवाद।

: कविता की भाषा।

: अलकार।

कविता पर अत्याचार।

उपसहार: कविता की आवश्यक्ता

मनुष्यता की उच्च भूमि तक का निबन्ध शेष निबन्ध से कुछ अलग प्रतीत होता हैं। मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत अपनी महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं के के बाद 'मनुष्यता को उच्चभूमि 'तक शुक्लजी कविता के सम्बन्ध में अपने अभिमतों को व्यक्त करते जाते है। १९०९ ई. वाले निबन्ध में 'कार्य में प्रवृत्ति 'वाला अंश यहाँ कुछ सीमा तक 'सम्यता के आवरण और कविता'

केविता: प्रयोजन और आवश्यकता

शीवक के अन्तर्गत सा गया है। बाकी सब-कविना और निष्ट प्रसार, यामिक तथ्य, काव्य और व्यवहार तथा मनुष्यना की उच्च भृषि-नया किसा एक है। मनुष्यता की उच्चभूमि तक वाले भाग की बिंद पृत्रीर्थ मान के (यह क्षाव उत्तरार्थ से कम होने पर भी) तो यह कहना पर्वता कि कविना सम्यक्षी शुक्लजी की निजी मान्यनाए-स्थापना एवं मण्यन की दृष्टि ने उसी भाग में अधिक है।

निवन्य का उत्तरार्थं भाग अपेकाकृत बड़ा है। अन्यान की दृष्टि है

यह भाग अधिक महत्त्रपूर्ण है। गण्डन बाला भाग धारा यशी है। किवता के
सम्बन्ध में आनार्थों, पाइनात्य विचारकों के मतों का उल्लेख एन उन निचारों
से सहमति-असहमति इस भाग में ही है। लण्डन करने के लिए किया का
(उस विषय का जिसका लण्डन करना हो) अध्ययन गभीर करना पहता
है, उदाहरण भी देने पड़ते है। यह सब उनरार्थ में हैं।

#### 39

अब हम पूर्वार्थ को देखें और विशेष अपने किता मनदाशी आवार्य शुक्छ की स्थापनाओं पर विचार करे। विश्वन के अथम अनुक्छेर का विश्वन के जपर अस्तुत किया गया है। अन : उनको न बादगण हुए उसके आये की स्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

 सम्यता के आवरण और किवता . कार्य में प्रकृति के अन्तर्गत इस वीर्षक का सक्षिण्त विदेवन ऊपर किया गया है। स्थापना की बृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्मावनाए ये हैं:--

सम्यता के आवरण के कारण माओं के मूळ या आदिम रूप आवृत्त हैं, छिप गए हैं या प्रच्छन हैं। इस प्रच्छन्नता का उद्वाटन किय कर्म का मुख्य अग है। काव्य में अर्थप्रहण से काम नहीं चळता, विम्वसहण अपेक्षित है। वह विम्वसहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त दिख्य का हो हो सकता है।

२. कविता और मृष्टि-प्रसार : यह की गंक पूर्णन: नया है। मार्बों के विषय सम्यता के आवरण से प्रच्छन्न हो गए कहने के बाद और इसी तनह प्रच्छन्न रूप को दूर कर भावों के आदिस रूपों का साक्षात्कार कराने में कविता को विवरूप में प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद, अब शुक्तजी भावों के सृष्टि में प्रसार को स्पष्ट करते हैं। शुक्तजी लिखते हं। " हृदय पर निश्य प्रभाव रखने वाले रूपों और ध्यापारों को भावना के सामने छाकर कविता

बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का सामजस्य घटित करती हुई

उसकी भावसत्ता के प्रसार का प्रयास करती हैं।" (पृ १४५-१४६) यहाँ एक प्रकार से भावों के विषय बतलाए गए है। (भाव के ये विषय सम्यता के आवरण से मुक्त तथा आदिम रूप में हैं) शुक्लजी भावों के इन

विषयों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते है। भावों के विषय की ओर जो दृष्टि जाती है, वह काव्यदृष्टि हैं। शुक्लजो लिखते हैं- "काव्यदृष्टि कही तो १

नरक्षत्र के भीतर रहती है २० कही मनुष्येतर बाह्य मृष्टि के और ३० कही समस्त चराचर के। "(पृ. १४६.) शुक्छजी विस्तार के साथ उदाहरण देते हुए इन सबको समझाते है। इन सब को छिखते समय (काव्यानुद के

दत हुए इन सबका समझात है। इन सब का लिखत समय (काल्यान्द के बोध से) शुक्लजी भावक हो जाते हैं और उदाहरणों की माला प्रस्तुत करते है। उदाहरणों की यह माला 'काल्य में प्रकृति चित्रण' से सबध रखनेवाली है। (इस विषय पर शुक्लजों ने स्वतंत्र निबंध लिखा है, चिंता-मणि भाग २) शुक्लजी के प्रकृति प्रेम को कमजोरी माना गया है। इस सबध में आलोचना-प्रत्यालोचना न करते हुए प्रसंग के अनुसार ही यह

विवेचन यहाँ किया ज़ा रहा है। नरक्षेत्र के सबंध में कहा गया है कि .. " ससार में अधिकतर कविता

इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति के नाना सबधो और पारस्परिक विधानों का सकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हों या प्रवध अधिक तर पाई जाती है। " (पृ १४६.) इस सबध में और आगे लिखा है ." मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य, साधम्यं की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु—व्यापार आदि लाए जाते है उनका स्थान भी गौण हो समझना चाहिए। वे नर सबधी भावों को तीव्र करने के लिए ही है।" (पृ.१४७.) मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को आलबन मानकर लिखी गई कविता परिमाण में कम है। संस्कृत के प्रवध काव्यों के बीच—बीच में इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते है। शुक्लजी इस प्रकार की कविता को ... जहाँ मनुष्येतर वाह्य प्रकृति को आलबन माना गया है-अच्छी मानते हैं। मेघदूत की इस दृष्टि से शुक्लजी ने बहुत प्रशंसा की हैं। इसी प्रसग में अन्ततः साहचयं—सभूत—रस का उल्लेख शुक्लजी ने किया हैं। इस रस के कारण सामान्य सीधे—सादे चिर—परिचित दृश्यों में माध्यं की

' कविता और सृष्टि प्रसार ' प्रसग का समापन करते हुए शुक्छजी कविता संबंधी अपनी मान्यता को दोहरा देते है (प्रथम अनुच्छेद मे छिखी

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

अनुभूति होती है।

गई ) और प्रन्तुत प्रसग को उम माध्यता है साथ कोर दो है इस सदस्हें लिखा गया निम्नलिखिन अग महत्त्वपूष हैं .-

> " मंपूर्ण सत्ताए एक ही परम सन्ता और राप्ण 'भाव एक ही परम मात के अन्तर्भृत हैं। अतः वृद्धि को किया में हमारा ' आन जिस अहैत भूमि पर पहुँकता है उनी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी सत्त्वरत के अभाव से पहुँकता है। इस प्रकार अन्त में जाकर दोनों पक्षी की वृश्चिमों का तमन्त्वस है। जाता है। इस समस्त्रम के बिना मनुष्यत्व की सध्यना पूरी नहीं हो सकती। " (पृ. १५१.)

\* 4

घ्यान से देखें तो यहाँ पर गुक्छजो अवनी इस साम्यना की वीहाराते हैं- "इस साधना को (किंवता की) हम भावयोग करने हैं और कर्मगोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं "। (पृ १८१.) शुक्लजी इस माधना को मनुष्यत्व की सावना कहते हैं।

३. मामिक तथ्य . निबंध का यह भाग या गह · अंदा उर्मायना सी दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। कविता की साधना को भावधीय सहता और उसे ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के समकक्ष मानना, इनी तरह अदेन मृति में पहुँचने की बात कहना (ज्ञान की दृष्टि मे), परम साब में अन्तर्मृत होना (भावों की दृष्टिसे) ये सब विचार ऐसे हैं, जिससे यह अनुभव होता है कि कविता का प्रयोजन मनुष्यत्व है। और मनुष्यत्व की पहुचान ज्ञानयोग, मावयोग तथा कर्मयोग है। कविता की दृष्टि से यह मावयोग है। स्कर्जी अपने निबन्ध में भावयोग का विश्लेषण करते चलते हैं। भावयोग के मार्ग में सम्यता वाचा है (आवरण है), सभ्यता में अर्थग्रहण होता है, इसे दूर करना कवि कमें हैं। कवि का यह कर्म अर्थग्रहण से नहीं बिम्बग्रहण से गंभव है। विम्बग्रहण में भावों के विषय का प्रदन सामने आया तो शुक्लजी ने उसका वर्गीकरण किया और सृष्टि प्रसार के अन्तर्गत भावों के आलम्बनी का वर्गी-करण प्रस्तुत किया। इसके वाद इस सृष्टि प्रसार के भीतर ही (भावों के आलम्बनों के भीतर ही) तथ्यों की खोज हुई। मावयोग के तस्यों को शुक्छजी ने 'मामिक तथ्य' कहा है। ध्यान देने की बास यह है कि कथिता के तथ्यों को पहचानने में जुक्लजी की दृष्टि वैज्ञानिक हैं। तथ्यों के भीतर ही गत्य निहित होता है और सत्य शुद्ध ज्ञान है। तथ्यों का यह विश्वेचन 'ज्ञान के सिडान्त 'को दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे मुक्ल को 'क्षान का सिद्धांत ' नहीं किस रहे है। उन का ग्रह लेखन आनुष्यिक रूप से ही गया है। ज्ञान प्रज़ार

भाव प्रसार के बिना सभव नहीं। और ज्ञान प्रसार तथ्यों के बिना सभव नहीं।

सभी तथ्यों का सबध ज्ञान से हैं उन में से (भाव के आलम्बन की दृष्टि से) रसात्मक तथ्य, मार्मिक तथ्य है। शुक्लजी ने लिखा हैं - ' असे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेन्द्रियों उपस्थित करती है। फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के सचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भावप्रसार होता हैं।' (प्. १५६.).

मानिक तथ्यों के आधारपर ही बद्ध-हृदय, मुक्त-हृदय में परिवर्तित हो सकेगा। लिखा है-' नरक्षेत्र के भीतर बद्ध रहनेवाली काव्यदृष्टि की अपेक्षा सम्पूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गम्भीर कही जायगी " (पृ.१५६)

और अन्तत. इन तथ्यों के सम्बन्ध में शुक्लजी अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहते है कि इन तथ्यों की लोज-मार्मिक तथ्यों की-किवकर्म का मुख्य अग है। — 'विचारों की किया से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी-उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके-किवयों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। ' (पृ. १५७)

४. काव्य और व्यवहार: ज्ञानप्रसार के बाद भावप्रसार होता है, उसी तरह भावप्रसार के बाद ही कर्मप्रसार होगा। (संभावना यही हैं)। शुक्लजी मानते हैं कि कर्म में प्रवृत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। व्यावहारिक दृष्टि से शुक्लजी मानते हैं कि 'कविता तो भावप्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती हैं।', पृ १५८) अपनी इस धारणा को व्यक्त करते समय विपरीत घारणा रखनेवालों का (काव्य का व्यावहारिक उपयोग न माननेवालों का) शुक्लजी ने खण्डन किया है। एक प्रकार से शुक्लजी यहाँ भावयोग और कर्मयोग का साम्य दिखला रहे हैं। मामिक तथ्यों के विवेचन में ज्ञानयोग के साथ भावयोग की बात जैसे कहीं गई, वैसे ही यहाँ भावयोग की समानता व्यावहारिक दृष्टि से कर्मयोग के साथ दिखलाई गई है। यह दिखलाते समय शुक्लजी स्वय आवेग में आ गए हैं (शुक्लजी की भावात्मिका वृत्ति जाग गई हैं।) और इस नाते उन्होंने अर्थपरायणों को फटकारा है।

कविता: प्रयोजन और आवश्यकता

प मनुष्यता की उच्चभूमि सम्यता के आवरण और कवितां 'कविता और मृष्टिप्रसार,' 'मार्मिक तस्य' तथा 'काव्य और स्यवहार' के अन्तर्वत जो कुछ कहा गया उनका समाहार शुक्तजी ने यहां ( मनुष्यता की उच्चभूमि के अन्तर्वत ) किया है। इस समाहार में अपनी पूर्वस्थापना ( प्रथम अनुष्केर की—'कविता क्या है?' के उनर की) को पुष्ट किया है। मात्रयोग कविता की साधना है और यह माधना मनृष्यत्व की उच्चभूमि के किए है, एंसी सुक्छवी की मान्यता है। इस सम्बन्ध में ये पंक्तियों महन्वपूर्ण हैं:-

" किवता ही हृदय की प्रश्नत दशा में लानी हैं और प्रगत् के बीच

किमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्चभूमि पर ले जाती हैं। मावयोग की सब से उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए

मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है उनकी अलब
भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय, विश्वहृदय हो जाता है।"

(पृ. १६१)

एक प्रकार से इन पंक्तियों के साथ अवुक्तजी कविता के सम्बन्ध में सकारात्मक रूप में (Positively) जो जुछ कहना चाहुन हैं, कह देते हैं। वैसे तो प्रथम अनुच्छेद में ही उन्होंने कह दिया था फिन्तु बाद का विस्तार—मनुष्यता की उच्चभूमि तक का विस्तार—उत अनुच्छेद का अभिक विश्लेषण है। इस कम में पूर्णता है और अपनी स्थापनाओं के सम्बन्ध में सुक्तजी की पूर्ण आत्मविश्वास है।

अपनी इन स्थापनाओं में शुक्छजीकी प्रतिभा व्यक्त हुई है। हिंदी में आचार्य शुक्ल से पहले इतनी स्पष्ट घारणा—कविता के संम्बन्ध में-किसी की नहीं दिखलाई देती।

### 10

उत्तरार्ध भाग में शुक्लजी को अधिक परिश्रम करना पक्ष हैं। इस भाग में 'मौलिक स्थापना ' नहीं हैं। यों कहना चाहिए कि कविता के संबंध में भारतीय एवं पाश्वात्य विचारकों के पारम्परिक एवं प्रकलित मान्यताओं के संबंध में शुक्लजी की जो धारणाएँ (प्रतिक्रिया रूप में ) रही है, वे यहाँ व्यक्त हुई हैं। अपना मत या अपनी विचारधारा स्थिर हो जाने पर अन्य विचारचाराओं से यदि टकराहट हो तो लंडन-मंडन होता ही है। इस के लिए अपने जान पर विश्वास चाहिए और विरोधियों के पक्ष का ज्ञान भी अपेक्षित है। विरोधी पक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धेर्य एवं सतत अध्यवसाय की

आवश्यकता है। एसा काय गमीर व्यक्तित्व के अभाव म सभव नहीं . पूर्वाघ में शुक्लजी का आचार्य पक्ष प्रवल है (मौलिक उद्भावनाओं के कारण) तो उत्तरार्ध में उनका समीक्षक या आलोचक (खडन-मंडन के कारण और उदाहरणों की अधिकता के कारण) पक्ष प्रवल है। वैसे पूर्वार्ध की छाया उत्तरार्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। उस के अभाव में खंडन-मंडन में इतना बल न आ पाता।

१९०९ ई. की तुलना में इस उत्तरार्ध में नए आनेवाले शीर्षक तीन है। भावना या कल्पना, चमत्कारवाद और कविता पर अत्याचार। मुनो— रजन, सौदर्थ, कविता की भाषा एव अलकार इन शीर्षकों पर ऊपर—तुलना करते समय—विचार हो चुका है। अत. यहाँ नए आनेवाले शीर्षकों पर ही विचार किया जा रहा है।

१. भावना या कल्पना : इस शीर्षक की आरिभक पंक्ति से ही निबंध के बदले हुए स्वर का बोध हो जाता है। यहाँ से आगे शुक्लजी पूर्वीर्ध की मान्यताओं को बार-बार दोहराते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है।

"इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को मानयोग कह आए है और उसे ज्ञानयोग के समक्षक बता आए हैं।" (पृ. १६१)

इस तरह अपनी मान्यता ( पूर्व मान्यता को ) दोहराकर विषय की

ओर आते हुए कहते है कि... " उपासना भावयोग का ही एक अग है। (पृ १६१.) धार्मिक लोग जिसे उपासना कहते हैं, साहित्य वाले उसी को 'भावना' कहते हैं। और आजकल के लोग उसी को कल्पना कहते हैं। शुक्लजी ने कल्पना को भावना के वजन पर स्वीकार किया है। इसील्लिए अपने शिर्षक में उन्होंने भावना या कल्पना लिखा है। है। उनके अनुसार कल्पना के दो प्रकार हैं। विधायक और ग्राहक। किया में विधायक कल्पना अपेक्षित हैं जब कि श्रोता या पाठक में ग्राहक। कल्पना को शुक्लजी इसी रूप में स्वीकार करते हैं। योरपीय विद्वानों ने कल्पना के संबव में विस्तृत विवेचन किया है। शुक्लजी उनसे अपना मतभेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि "यह (कल्पना) काव्य का अनिवार्य साधन है पर है साधन ही, साध्य

कविता: प्रयोजन और आवश्यकता

नही। "(पृ. १६२)

जमत्कारबाद अलकार पर स्थलव स्प से लियन हुए भी इस शीर्षक को जुक्लजी ने अलग से स्थान दिया है । बुक्क भी समस्यार को मनो रंजन की सामग्री मानते हैं । चमत्कार का तान्यमं स्वय्ट करने हुए वे किसते हैं :- " चमलार से हमारा अभियाय यहां प्रस्तुत बस्तु के अध्युत्तल या .. वैलक्षण्य से नहीं जो अद्मृत-रस के आक्रम्बन में होता है। अमस्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से हैं जिसके अन्तर्गत कर्मविन्यास की विशेषता (जैसे अनुप्रास में) दाब्दों की की डा (जैसे ब्लेप, यमक आदि में), बाक्य को वकता या वचनभंगी ( जैसे काव्यार्वपत्ति, परिसंख्या, विरोधासास, असंगति इत्यादि में) तथा अप्रस्तृत वस्तुओं का अद्भुनत्व अथवा दूराकृत कल्पना (श्रीके उत्प्रेक्षा, अतिवायोक्ति आदि में ) हत्यादि बानें माली हैं।" (पू. १६८) इस प्रसंग पर विस्तार से लिखने का एक कारण यह है कि चमत्कार को कविता में महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा । आबार्य जुनल में इस सम्बन्ध में उदाहरण दिए हैं । केशवदास की रामवित्रका से उदाहरण दिए गए हैं। केशव से पूर्व मंडन और ठाकूर कवि के भी उदाहरण दिए हैं। मंडन और ठाकुर की जहां - ( चमत्कार होने पर भी ) - शुक्लकी असमा करते हैं, वहाँ केशवदास के सम्बंध में ऐसा नहीं फहने । सुरदाम की भावधेरित यत्र उक्तियों की शुक्लजी प्रशंसा करते हैं। इस सम्बन्ध में अपना निषंय देने हुए शुक्लभी लिखते हैं- 'उक्ति की वहीं तक की वचनभंगी या वक्ता के सम्बन्ध में हम से कुम्तलजी का "वकोक्ति: काव्यजीवितम मानसे बनता है, जहाँ तक कि नह मावानुमोदित हो या किसी मामिक अन्तर्वृत्ति से सम्यन्व हो, उसके आपे नहीं।" (पृ. १७४) कोचे को शुक्लकों ने विलायती बकीक्तबाधी कहा है। इस तरह हम देखते हैं कि कविता में चमत्कार की बढ़ती प्रवृत्ति का शुक्लजी विरोध करते हैं।

किया पर अस्याचार: 'मन्छाता की उच्चभूमि' में जैसे निवन्य के पूर्वाचं का समाहार है ( मण्डन बाले पक्ष का या अपनी स्थापनाओं का ), वैसे ही इस शीर्षक के अन्तर्गत उत्तरार्थ का समाहार है। 'भावना या कल्पना ', 'मनोरंजन ', 'सोदयं', 'चमन्त्रारवाद', 'किवता की माघा' एवं 'अलंकार' इन सब शीर्षकों के अन्तर्गत वह कम नहीं है, जो पूर्वार्थ के शीर्षकों के अन्तर्गत है। पूर्वार्थ के शीर्षकों में श्रृंजलाबद्ध विवेशन है। यों कहना चाहिए कि 'कविता क्या है ?' का उत्तर प्रथम अनुच्छंद में देने के बाद उत्तर का विरलेषण बौदिक दृष्टि से श्रृंजलाबद्ध एप मे पूर्वार्थ में किया गया है। उत्तरार्थ में दिए गए शीर्षकों का विवेशन स्वतंत्र है और

कविता : प्रयोजन और खायहएकता

शुक्लजो की यह मायता है कि साध्य को ही साधन मान लेन के कारण कविता पर अत्याचार हुआ है । उत्तरार्घ के शीर्षक जरा ध्यान से देखे तो काव्य में प्रचलित सिद्धान्तों से सम्बन्धित शीर्षक हैं. ऐसा जात होगा। योरोपीय प्रभाव के कारण 'कल्पना' को कविता में बहुत महत्त्व दिया जा रहा था, 'मनोरंजन' चीर्षंक का सम्बन्ध पंडितराज जगन्नाथ के रमणीयता से हैं तथा काव्य के लक्ष्यचुत होकर 'आनन्द' लक्ष्य मान स्नेने से हैं; इसी तरह 'सीदयं' में बाहर भीतर का झगडा है तो ' चमत्कारवाद ' का सम्बन्ध वक्रोक्ति-बाद एव कोचे के विलायती बक्रोक्तिवाद ( अभिव्यजनावाद ) से हैं। 'किक्ता की भाषा ' में शुक्लजों ने मौलिक रूप से कविता की कतिपम विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तरार्ध में यह एक शीर्पक ऐसा है ज़िस्में मौलिक रूप से कुछ कहा गया है। यह कहना स्थापना के रूप में हैं, खण्डन के रूप में नहीं। 'अलकार' शीर्षक में अलकार को साधन माना गया है । वैसे देखा जाय तो भाषा को भी एव भाषा की शक्तियों या विशेषताओं को भी शुक्लजी ने साधन ही माना है। जहाँ तक काव्य के इन उपकरणों का प्रश्न है, साधन रूप में इन सब की महत्ता शुक्लजी स्वीकार करते हैं। किन्तु इन्ही को साध्य मान लेने का वे विरोध करते हैं, साध्य मान छेने से कविता पर अस्याचार होता है। कविता अपने लक्ष्य से च्युत हो जाए, अपने प्रयोजन को मूळ बैठे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, यह शुक्लजी को पसद नहीं । लिखा है .-

'लोभियों, स्वाथियों और खुशामिदयों ने उसका गला दशकर कही अपात्रों की - आसमान पर चढानेवाली - स्तुति कराई है, कही द्रव्य न देनेवालों की निरावार निन्द्रा। ऐंपी तुच्छवृति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं।' (पृ. १८५).

इस तरह उत्तरार्घ में 'किवता पर अत्याचार 'शीर्घक के अन्तर्गत उत्तरार्घ के शोर्षको का समाहार हैं: यहाँ कोई नई बात नहीं कही गई हैं। शुक्लकी यहाँ कुछ आवेग में आ गये हैं और भावकता में उन लोगो का विरोध करते हैं, जो कविता पर अत्याचार करत है।

28

निवध का उपसहार 'कविता की आवश्यकता के इस सम्बन्ध में ऊपर विस्तार मे लिखा गया है। अब यहाँ सम्पूर्ण निबंध का उपसंहार करते हुए यह कहना है कि आचार्य शुक्ल ने १९.९ ई. में जब निबंध लिखा था उस

समय उहींने कविता की आवश्यकता का अनुभव किना था उस समय के निवच लेखन में समत्या का बोध तो उनके मन में या किन्तु समस्या का हुल उनके पास उस समय नहीं था। कम से कम 'कोबता क्या है ?' इस संबंध में उनकी स्वष्ट धारणा उस समय नहीं बनी भी। निबंध का प्रविदं प्रायः १९३९ ई. का लिखा हुआ है। १९०९ है के निवध में उल्हरार्घवासा भाग अधिक है। उस समय के उस भाग में १९३९ ई. के पूर्वार्थ की छावा नहीं है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि निवंध का प्रथम अन्यदेश सबसे स्रधिक महत्त्वपूर्ण है। 'कविता की आवश्यकता 'का अनुभव करने पर 'कविता क्या है ?' का उत्तर देते समय आचार्य शुक्ल कविता के सक्य या प्रयोजन पर ही अधिक विचार करते जान पड़ते हैं। कविना की मानना की शुक्लजी ने भावयोग कहा है और उसे ज्ञानयोग और कर्मयोग के सनकक्ष माना है। इस साधना-भावयोग की साधना-के लिए मनुष्य की बाजी जो खब्दविवान करती बाई है, वही कविता है। शुक्लजो ने यदि कविता की परिभाषा की है तो यही की है। कहने में यह सब सरल होने पर भी इसको स्पन्ट करना और अपनी इस स्थापना को बृहत् रूप में बौद्धिक आधार प्रस्तुत करना कितना कठिन है, यह तब समझ में आएगा जब हम उनके पूरे नियंत को पढ़ लेते हैं और फिर उनकी इस स्थापना पर विचार करने हैं। कविता सबर्धी जनकभी की सारी स्थापनाएँ 'भावयोग' से उद्भूत हैं । मादयोग की साधना, कविना की माधना है। अन्त में शुक्ल की इन मान्यताओं को उस रूप में लिखा जा सकता है:-

किवता: मनुष्य की वाणी,
''हृदय की मृतित का सावन,
सही भावयोग है।
'भावयोग - कर्मयोग - वानयोग।

सम्यता के आवरण में बढ़ है, सम्भता का वोध अर्थप्रहण है, कविता अर्थप्रहण नहीं विवयहण कराती है।

सानं के विषय (अ) नरक्षेत्र।
(आ) मनुष्येतर बाह्य सृष्टि।
और (इ) समस्त चराचर।

भाव के विषयों पर दृष्टि : काव्यदृष्टि ।

ज्ञान प्रसार (तथ्यो के कारण) भावप्रसार के मार्ग खोलता है। भावयोग के लिए आवश्यक तथ्य 'हैं।

मामिक तथ्यों का उद्घाटन 'कवि कर्म 'है।

कर्म में प्रवृत्ति भावों के कारण होती है, हम ज्ञान के कारण कर्म में प्रवृत्त नहीं होते।

कान प्रसार से भाव प्रसार हो और भावप्रसार से कर्मप्रसार हो तो इससे भावयोग से सम्बन्ध रखनेवाली कविता का प्रयोजन सिद्ध होता है। और इस आधार पर मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचा जा सकता है।

: मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचना हृदय का मुक्त होना है और हृदय का मुक्त होना भावयोग से सभव है और इसके लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आई है, वहीं कविता है।

ये खुक्लजी की महत्त्वपूर्ण स्थाप नाओं का विश्लेषण है।

ı \*

¥G.

## ३. अभिरुचि और समीक्षा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक के रूप में स्थात हैं। एक सभीक्षक होने के नाते उनकी समीक्षाओं पर उनकी अभिरुचि (साहित्यिक अभिरुचि) का प्रभाव पड़ा है। इस नाते चिंतामणि भाग (के निबंधों का विश्लेषण शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि के आधार पर किया जा सकता है। यह प्रयास नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

?

चितामणि भाग १, मे समीक्षा के दृष्टिकोण से निबन्ध लिखे हुए नहीं हैं। तीन निबंध ऐसे मिलते हैं जिन्हें अन्य निबधों की तुलना में अपेक्षाकृत समीक्षात्मक कहा जा सकता है। वे निबंध हैं। १० भारतेन्दु हरिश्चद्र २० तुलती का भिन्तमार्ग और ३० मानस की धर्म-भूमि। ऐसा भी इसलिए कहा जा सकता है कि पहले दो निबन्धों के शोर्षक रचनाकारों से सम्बन्धित हैं और

4 h

तीसरे का सम्बाध स्वय ग्वाना से हैं। इन निवाबों के शीर्षक मनाविकारों से सम्बन्धित या काव्यक्षास्त्र के सिद्धान्तों में सम्बन्धित नहां है। इन निवाधे को छोडकर अन्य निवन्धों में जहाँ जहाँ शुक्लजी का वैयवितक स्वर उदाहरणों को देते हुए उसर बाया है, वहाँ—यहां शुक्लजी को साहित्यक अभिकृषि व्यक्त होती दिखलाई देनी हैं। उनकी दम विशेष माहित्यक अभिकृषि ने उनकी समीक्षा को प्रभावित किया है। मनीक्षक की अभिकृषि में गमीक्षक का वैयवितक आग्रह होता है और उस आग्रह के कारण ही मधीक्षक की साहि—रियक मान्यताओ पर प्रकाश पड़ता है। इसा दृष्टिकोण की प्यान में रखते हुए यह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

₹

किसी समीक्षक में साहित्यिक अभिकृषि का निर्माण समीक्षक द्वारा पठित साहित्यिक कृतियों के आधार पर होगा। जो रचनाएँ पहते मनय, रस-बहण करते समय, समीक्षक को भा जाती हैं (अच्छी जगती हैं), वे रचनाए समीक्षक के साहित्यिक संस्कार बनाने में सहायक निद्ध होती है। यहाँ तक कि पढते पढते जब मन किसी एक कवि एवं एक इस्ति पर आकर स्थिर हो जाए और वह विशेष कवि एव वह विशेष रचना हिसी समीक्षक की दृष्टि में बादशं ही जाए तो समीक्षक अन्य रचनाओं का उसप्रहुण करते समय अपने आदशं कवि एव आदेश रचना के माथ मन ही मन उक्त रचना की एलना करते रहता है और इस तरह करते ममय यह साहिश्यक अभिकृषि का व्यान अधिक रखता है। इस समय में कव्यकारत के सिद्धार्ती पर अपेकाकृत उसका घ्यान कम होता हैं। शुक्लजी की साहित्यिक अभिर्धाव की पहचानने के लिए हमें शुक्लजी को प्रिय लगनेवाली रचनाओं आर प्रिय लगनेवाले कृषियो पर विचार करना होगा। जो तीन निबंध चितामणि में हैं, उनमें से एक 'तुलसी का भक्ति-मागें कवि पर है और दूसरा निबध उसी कवि को रचना 'मानस की वर्म-भूमि पर हैं। इस अधार पर यह तो कहा जा सकता है कि भूक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि गोस्वामीजी के आधार पर निर्मित हुई है जीर गोस्वामीजी की रचनाओं मे भी 'मानस' उनकी प्रिय पुस्तक हैं। कवि और कृवि की रचना में शुक्लजी का ध्यान कवि के मक्ति-मार्ग और रचना की धर्म-मूमि पर रहा है। अपने साहित्यिक मूल्योकन में शुक्लजी का नैतिक-बोध सदैव जाग्रत 'रहा' है। उनके इस नैतिक-बोध ने साहित्य और शास्त्र (यहाँ काव्यशास्त्र) दोनों को प्रभावित किया है। इस भैतिक-बोध से मुक्त रहत हुए भी नाहित्य को स्थात्मक अनुभूति का बीध शुक्लकी मे पिलता हैं । शुक्त मोने इन प्रकार के तथ्यां को 'मामिक तथ्य' कहा है। यहाँ शुक्त जी

की साहित्यिक अभिष्वि समझने के लिए एसे उदाहरणो और एसे स्थलो का चुनाव किया जा रहा है, जिससे शुक्लजी के नैतिक-बोध की तुलना मे साहि-त्यिक-बोध अपेक्षाकृत अधिक झलक सके। (यह इसलिए कहा जा रहा है कि दोनो प्रकार के बोध को अलग करना कितन है।) शुक्लजी की साहित्यिक अभिष्ठिच को पहचानने के लिए ऐसे ही उदाहरणों का चुनाव किया गया है। यो कहना चाहिए कि नैतिक-बोध से मुक्त रहकर जहाँ-जहाँ शुक्लजी ने साहित्य की समीक्षा साहित्य होने के नाते की है, उसी आधार पर यह विवेचन प्रस्तत किया जा रहा है।

४

क्षाचार्यं शुक्ल ने मेघदूत के संबंध में लिखा है : -

''मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य मे नहीं। 'पूर्वमेघ' तो यहाँ से वहां तक प्रकृति की ही एक मनोरम झाँकी या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान मे अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता है वह धूम-घूम कर वक्तृता दे या न दे चन्दा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की कीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सब से भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम-दृष्टि." (पृ. १४९)

इन पंक्तियों में मेचदूत के प्रति शुक्लजी के जो विचार व्यक्त हुए हैं, उनमें शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुवि का बोध नैतिक-बोध की तुलना में अपेआकृत अधिक हैं। यही नहीं, यहाँ तो साहित्यिक-बोध, नैतिक बोध से बाजी मार ले गया हैं। हम देखते हैं कि साहित्यिक-बोध के आधार पर नैतिक-बोध परखा जा रहा हैं। चन्दा इकठ्टा करना, देशवासियों की आमदनी का औसत निकालना या घूम-घूम कर वक्तृता देना, ये सब देशप्रेम के द्योतक कार्य हैं। संभवत: इस प्रकार के कार्य में लोग देशप्रेम का भाव समझें किंतु शुक्लजी इस का यहाँ विरोध करते हैं। देशप्रेम शुक्लजी को मान्य हैं। इस प्रेम की अभिव्यक्ति और व्यवहार दोनों की ओर शुक्लजी का घ्यान गया है। मेघदूत में अभिव्यक्ति और व्यवहार दोनों की ओर शुक्लजी का घ्यान गया है। मेघदूत में अभिव्यक्ति हैं, व्यवहार की बात वहाँ नहीं हैं। इस अभिव्यक्ति पर शुक्लजी रीझ गए हैं और इस अभिव्यक्ति को उन्होने व्यवहार से अधिक महत्त्व दिया हैं। महत्त्व ही नहीं दिया, न्यायसंगत माना हैं। जनका यह झुकाव मेघदूत को साहित्यिक महत्त्व देने के नाते हैं।

मेबदूत के उनत उदाहरण ने यह जान हो गया कि रचना का मूल्यांकन करने में शुक्लजी की दृष्टि रचना में पाए जाने चाल नाहित्यक गुणों पर
रहने पर भी अप्रत्यक्ष रूप में वे साहित्य के नैनिक-पक्ष पर भी विचार करते
रहते हैं। कहीं उन्होंने इस प्रकार के विचार खुलकर अवत किए हैं और
कहीं व्यक्त नहीं कर पाए। जहां उन्होंने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त
नहीं किए वहां भी उतका ध्यान साहित्य के नैतिक-पक्ष पर है। यह बान
शुक्लजी के निवन्धों को ध्यान से पढ़ने से समझ में आ जाती हैं। यह होने पर
भी रचनाओं के साहित्यिक मूल्य को शुक्लजों ने पहनाना हैं। विसी रचना की
विचारपारा से मतभेद होने पर भी उम रचना के साहित्यक मूल्यांकन में
शुक्लजी ने अपनी साहित्यिक इमानदारी का परिचय दिया है। इसीविए हम
देखते हैं कि रसखान, धूंधनानन्दु, मुमित्रानन्दन पन्न, भारतिन्दु, हरिक्चन्द्र,
देव एवं अन्य अनेक कवियों की रचनाओं के उदाहरण चिन्तामणि में देते
समय इन कवियों की रचनाओं के साहित्यक महस्य की शुक्लजी ने
स्वीकारा है।

8

अब हम गुक्लजी की साहित्यक मान्यता का बिक्लेयण करें। साहित्य में हृदय बद्ध न रहकर मुक्त होना नाहिए, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है। सम्यता के आवरणो में हृदय बढ़ हैं। यह आयरण जितना जटिल होता जाएगा, किवता की (साहित्य की) आवक्यकता उत्तनी ही तीं ब होगी। साहित्य (किवता) हृदय की मुक्ति का साधन हैं। अतः किसी रचना को पढ़कर हृदय मुक्त हो जाता हैं, तो उस रचना में साहित्यक गुण हैं, अमा मान लिया जा सकता है। किसी रचना की विचारधारा से मतमेंद होने पर भी यदि रचना में हृदय को मुक्त करने का गुण हैं तो उस रचना के साहित्यक महत्त्व को स्वीकार किया जा सकता है। विचारधाराकी बात हृदय की मुक्त के अनन्तर उठनेवाली है। वह बाद में सोची गई बात है। दोनों का मेस हो जाए वो उत्तम मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने दोनों में मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इस मेल को स्थापित करने में जहां उन्हों किताई हुई वहां उन्होंने अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। मतभेव होने पर भी रचना के साहित्यक मृत्य को स्वीकार किया गया तो केवल इसीलिए कि रचना के साहित्यक मृत्य को स्वीकार किया गया तो केवल इसीलिए कि रचना है गुजरने पर हृदय मुक्त होता है।

शुक्लजी प्रकृति वर्णन पर मुख होते है। जिन रचनाओं मे प्रकृति वर्णन मिलता है, जनकी ( जन रचनाओं की ) शुक्लजी ने प्रायः प्रशंसा की है। प्रकृति प्रेम को अत्यधिक महत्त्व देने का एक कारण यह भी है कि सस्कृत काव्यों मे शुक्लजी ने प्रकृति वर्णन का अनन्यतम रसास्वादन किया है। शुक्लजी का साहित्यिक—संस्कार संस्कृत काव्यों के आधार पर हुआ है। बाद मे हिन्दी रचनाओं में उन्हें वह बात नहीं मिली तो रह~रह कर मन कचोट उठता था कि हिन्दी में वह रंग नहीं जो संस्कृत रचनाओं मे हैं। शुक्लजी ने लिखा है:—

"प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के क्यों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि सस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेबे के कवियों ने मुक्तक—रचना में तो प्राकृतिक वस्तुओं का अलग—अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोडा—बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप—बि्मूति को लेकर ही। " (पृ. १५०)

इस कथन से यह स्पष्ट हैं कि शुक्लजी का साहित्यिक सस्कार संस्कृत की रचनाओं के आधार पर हुआ है। साथ ही प्रकृति के रमानेवाले वर्णन संस्कृत में हिंदी की अपेक्षा अधिक मिलते हैं।

प्रकृति-प्रेम को शुक्लजों की साहित्यिक कमजोरी भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हे।

- १) देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज—मरी हरि,
  जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह ?
  पर प्रतिपेध के प्रसार बीच तेरे, नर
  कीडामय जीवन—उपाय है हमारा यह।
  दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए,
  उनकी उदारता भी सकता नही तू सह।
  फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू,
  छेंकता है जाता, हम जायें कहाँ तू ही कह।
  (पु. १५३)
- २) क्वचित्प्रकाश क्वचिदप्रकाशं, नभः प्रकीर्णाम्बुदनं विभाति ।

क्वित क्विक्रियंतसनिष्द्धः
कृषं यथा द्वान्तमहार्णवस्य ।
क्यामिश्रितं सर्जंकदम्बपृष्पैनंव अल पर्यंत-धानुनाम्प्रम्
मयूरकेकामिरनुप्रयातं
शैलापगाः सीध्यतरं वहन्ति ॥

( 9 894. )

तरिन तन्जा तट तमाल तश्वर महु छाए। झुके कुल मो जल परमन हित मनहुँ मृहाए।। कियी मुकुर में लखत उसकि सब निज—निज सोमा। के प्रनवत जल जानि परम पायम फल लोमा।।

मनु आतप-वारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत । कै हरि-सेवा हित नै रहे, निरिक्ष तैन मन मुख लहत ॥

( 4. 884. )

ये तीनों ही उदाहरण प्रकृति वर्णन में सम्यन्त्रित हैं। प्रयम उदाहरण के सम्बन्ध में शुक्लजी लिखने हैं - 'यदि काई बन्दर हमारे, सामने से खाने-पीने की चीज उठा ले जाय और किसी पेड के ऊपर सैठा-बैटा हमें घुडकी दें, तो काव्यद्ष्टि से हमें ऐसा मालुम हो सकता है कि '(पू. १५२) यहाँ काव्यद्घ्टि शब्द ध्यान देने मीरम है। इस उदाहरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे शुक्लको 'तध्यों की मामिक व्यजना' की प्रतीत कराना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रतीति की उन्होंने 'काव्यानुभूति' कहा है। जहाँ तक काव्यानुभूति की बात (सैद्धान्तिक रूप से) कही गई है, वह ठीक है। किन्तु उदाहरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जनर लक्षण बतलाकर बाद में उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में सहज काव्या-नुमृति का बोध नहीं है। इस उदाहरण से शुक्छ की का वृष्टिकीण (प्रकृति-वर्णन के प्रति) व्यक्त होता है। अपने निबन्धों में प्रकृति-वर्णन की महिमा बतलाने के लिए गद्य रूप में (खण्ड-खण्ड ही क्यों न हों) उदाहरणों की माला भुक्छजीने प्रस्तुत की है। इस प्रकार के अशों को छिखते ममय शूक्छजी अत्यधिक भावुक हो गए हैं। अपने साहित्यिक मोह को (अपनी विशेष अभि रुचि को) वे संवरित नहीं कर सके हैं। गुद्ध रूप में प्रस्तुत प्रकृति -वर्णन का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :-

'पर्वत की ऊँची चोटियों में विश्वालता और भव्यता का, बातविलीडित जल-प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण-धन खण्ड मण्डित रिश्म- रिजित साध्य-दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंघड के प्रचण्ड झोकों से उग्रता और उच्छृखलता का, विजली की कॅपानेवाली कडक और ज्वालामुखी के ज्वलत स्फोट में भीषणता का आमास मिलत। हैं। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ या कल्पनाएँ हैं। स्वार्थ-मूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या किव इनके दृष्टा मात्र होते हैं। ' (पृ १५५).

गद्य रूप में लिखा हुआ यह भाग प्रकृति-वर्णन की काव्यमहिमा दिखलाने वाला है। शुक्लजी ने इन्हें विश्वरूपी महाकान्य की भावनाएँ, भी कहा है। उदाहरणों के रूप में मावुकता में शुक्लजी गद्य-खण्डों में प्रकृति के जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, वे चित्र निश्चित ही प्रथम-उदाहरण (देते हैं घुड़की ... किवत्त) से अच्छे हैं। बन्दर के इस उदाहरण में प्रयोजन और नैतिक-बोध हावी हो गया है। इसीलिए सहज काव्यानुभूति का बोध नहीं होता। जहाँ तक सिद्धान्त की बात है और शुक्लजी समझाकर लिखते हैं, वहाँ तक ठीक हैं। इस उदाहरण से शुक्लजी के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती हैं।

दूसरे और तीसरे उदाहरणों का सम्बन्ध भी प्रकृति वर्णन से है। में दोनों ही उदाहरण भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, निबन्घ के हैं। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र धर लिखा हुआ यह निबन्ध एक प्रकार से शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि और समीक्षा की समझने के लिए उत्तम उदाहरण है। हम देखते हैं कि 'भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र' की मुक्त कठ से प्रशंसा करते हुए भी जहाँ साहित्यिक मल्याकत की बात आ जाती है, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखने में शुक्लजी झिझकते नहीं। इस निबन्ध के आरम्भ में भारतेन्द्र के भाषा-सस्कार एवं देशभिनत का विवेचन शुक्लजी ने किया है। भारतेन्द्र का यह कार्य निस्सदेह सराहनीय है। यों कहना चाहिए कि प्रयोजन की दृष्टि से (काव्य के प्रयोजन) भारतेन्द्र के कार्य शक्छ जी की रुचि एव आदर्श के अनुकुल थे। अतः इस सम्बन्ध मे उन्होने भारतेन्दु की खुलकर प्रशसा की हैं। भारतेन्दु की प्रशसा में शक्तजी ने लिखा है - "वे सिद्ध-वाणी के अत्यन्त सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी मे शृगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्भी कवित्त-सर्वये निकलते थे जा उनके जीवन काल में ही इधर-ज्वर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हए उनके लेख और कविताएँ चारों ओर देश के मगल का मत्र सा फूंकती थो।" (पृ. १९२.) भारतेन्दु की प्रशासा मे यह सब कहने के बाद शुक्लजी

साहित्यिक मूल्याकन में प्रवृत्त होने हैं। (अपनी साहित्यिक अभिरुचिक अनुसार ) । कवि रूप में जब मारतेन्दुजी का मूल्याकन करने लगते हैं तो फिर उन्हें सस्कृत के कवि याद आ जाते हैं और भारतेन्दुओं के नियन्त्र मे अपनी साहित्यिक अभिरुचि की व्यक्त करने की दृष्टि से वाल्मीकि, भवमृति, कालिदास तथा मर्तृहरि के उदाक्रण देते हैं। इन उदाहरणों को देते समय सच्चे कवि की विशेषता बतलाते जाते हैं। इस प्रकार से कि का मूल्याकन करने के लिए (कवि रूप मे) वे लिखते हैं -- "अब यह देखना है कि यदि वे (भारतेन्दु) कवि थे तो किस ढंग के थे? "(पृ. १९४) यह लिखने के बाद उन्हों के कियों के तीन दग बतलाए (१) नर-प्रकृति के वर्णन में लीन रहने-बाले, (२) बाह्य-प्रकृति के वर्णन में लीन रहनेवाले और (३) दोनों मे समान रुचि रखनेवाले । शुक्लजी का विस्वास हैं (जिसे उचित कहा जा सकता है) कि पिछले वर्ग में (तीसरे वर्ग में) बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि सस्कृत के प्राचीन कवि ही आते हैं । इस प्रसग मे शुक्लजी सस्कृत काव्य और हिन्दी काव्य दोनों की तुलना करने लगते हैं। इस तुलना में हिन्दी काव्य को शक्लजी 'भाषा कवियो' का काव्य कहने है , बाद हरिश्चन्द्र को वे भाषा-कवि का अपवाद नहीं मानते । भाषा-कवि से मंस्कृत कवियों की दृष्टि विस्तृत थी, ऐसी शुक्लजी की मान्यता हैं । शुक्लजी स्पष्ट रूप में लिखते हैं - " बात यह थी कि हिन्दी-साहित्य का उत्थान ही ऐसे समय मे हुआ जब लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो चुकी थी। बारमीकि, कालिदास, और भवस्ति के आदर्श लोगों के सामने से हट चुके थे।" (पृ. १९५.) इस प्रसग में सूर तुलसी के सम्बन्त्र में केवल इतना कहते हैं - " सूर ओर तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के शुगारी कवियों ने उसके पैर छानकर उसे गन्दी गलियों मे भटकने के लिए छोड़ दिया ... " (पृ. १९७.) और इसी प्रसग में अपने विषय की ओर आते हुए ( भारतेन्द्र के सम्बन्ध में लिखते हुए ) स्पष्ट रूप से लिखते हैं -''' बाब् हरिरुचन्द्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंग छेड नए-नए सस्कार उत्पन्न किए प्र उन्होने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया । उनका जीवन-वृत्तान्त पढने से भी पता लगता है कि वे प्रकृति के उपासक न थे। उन्हें जंगल, पहाड, नदी आदि को देखने का उतना शौक न या। वे अपने भाव 'दस तरह के आदिमयों के साथ . उठ-बैठकर ' प्राप्त करते थे। इसी से मनुष्य की भीतरो-बाहरी वृत्तियाँ अंकित करने में ही वें तत्पर रहे हैं और नाटकों की और उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है।" (वृ. १९७.)

अब हम भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र निबन्ध से दिए गए दोनों उदाहरणों का विवेचन कर सकते हैं। एक उदाहरण (दूसरा) वाल्मीकि का है और बाद का (तीसरा) भारतेन्दुजी का है। वाल्मीकि के उदाहरण में 'वर्षा-वर्णत' है। इस उदाहरण को देने के बाद शुक्लजी अत्यधिक भावुक होकर कहते है -"उपर्युक्त वर्णन में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे प्राकृतिक व्यापारों का निरीक्षण किया है जिनको बिना किसी अनूठी उक्ति के गिना देना ही कल्पना का परिष्कार और भाव का संचार करने के लिए काफी है .. " (आगे कालिदास और भवभूति के सम्बन्ध में लिखा गया है) (पृ. १९५) ऐसे स्थलों पर शुक्छजी तर्क न देते हुए मानुक हो जाते हैं और कहने छणते हैं -" भवम्ति का तो कहना ही क्या है, देखिए " (पृ. १९५.)इस तरह यह देखा जा सकता है कि जिन कवियों पर और जिन रचनाओं पर शुक्लजी मुख हो जाते हैं, उस का उदाहरण देने का लोम सवरण नहीं कर सकते । और उदाहरण देते समय 'कहना ही क्या ?' कहने लगते हैं। ऐसे स्थलों पर (जहाँ वे बहुत मग्ध हो जाते हैं। शुक्लजी ने कलम-तोड भाषा का प्रयोग किया है। भारतेन्द्रजी का उदाहरण देने में पूर्व शुक्लजी लिखते हैं - 'चन्द्रावली नाटिका में एक जगह यमुना तटका वर्णन आया है, पर वह भी परम्पराभक्त (Conventional) ही हैं। उसमें उपमानो और उत्प्रेक्षाओं आदि की भरमार इस बात को मूचित करती है कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, हट-हट जाता था: ' (पू. १९८.) यह लिखने के बाद 'तरिन तन्जा तट ..' का उदाहरण दिया गया है।

1

ऊपर शुक्लजी के प्रकृति-प्रेम का सक्षेप मे विवेचन किया गया है। चिंतामणि भाग १ के निवधों मे अनेक स्थानो पर उनका यह प्रकृति-प्रेम व्यक्त हुआ है। अपने बौद्धिक एवं शास्त्रीय विवेचन के बीच भी स्थान निकाल कर शृक्लजी ने अपने इस प्रेम को व्यक्त किया है। शुक्लजी के इस प्रकृति-प्रेम को शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि का एक मापदण्ड कहा जा सकता है। हिंदी मे प्रकृति-प्रेमी किव जो जो मिले है, उनकी शुक्लजी ने खुलकर प्रशसा की है। शुक्लजी के इस प्रकृति-प्रेम का उनकी साहित्यिक अभिरुचि के संदर्भ में विवेचन सभव है। यह विवेचन शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता को स्पष्ट करते हुए किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करने से उनकी समीक्षाएँ (कवियों और रचनाओं की) अधिक स्पष्ट होंगी। यह प्रयास नीचे किया जा रहा है।

आचार्य शुक्ल ने लिखा है — "हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपो और व्यापारो को भावना के मामने लाकर किनता बाहुभ-प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तः प्रकृति का साम अस्य चिटन करनी हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है।" (पृ १४५-१४६) इन पिनतयो को शुक्लजो की साहित्यिक मान्यता कहा जा सकता है। इस मान्यता के सदमं में शुक्लजी ने कवियों की एव उनकी रचनाओं की ममीक्षाएँ लिखी हैं।

वाह्य प्रकृति एवं मनुष्य की अन्त.प्रकृति इन दोनों के सामंजस्य पर शुक्छजी विशेष बल देते है। इन प्रकृतियों के सामंजस्य में (कविता में) विवयहण होगा तो भावप्रमार होगा और भाव प्रसार होगा तो हृदय मुक्त होगा। यह तो शुक्छजी की साहित्यिक मान्यता का विश्लेषण हुआ। शुक्छजी ने अपनी (इम) मान्यता के अनुकृष (उन्हें अच्छे छगनेवाले) काव्य से अनेक उदाहरण दिए है और उदाहरणों की समीक्षाएँ की हैं। इन उदाहरणों में यदि यह मान्यता ठीक बैठनी हैं, तो यह भाना जा सकता है कि साहित्यिक—अभिष्व, साहित्यिक—मान्यता के अभूक्ष्म हैं।

साहित्यिक-अभिश्वि की दृष्टि से देखें तो चितामणि भाग १ मे ही बाह्य-प्रकृति के अनेक उदाहरण मिलने हैं। किवता रूप में (अन्य कियों के ) एवं गद्य-रूप में अनुच्छेद के अनुच्छेद शुक्लजी ने स्वयं लिख डाले हैं। गद्य-रूप में विए गए उदाहरणों में (अवतरणों में) शुक्लजा ने बाह्य-प्रकृति और मनुष्य की अन्त.प्रकृति का सामजस्य दिखलाया है। किवयों के उदाहरण देते समय शुक्लजां को इस प्रकार के उदाहरण (उनकी साहित्यिक अभिष्यि के अनुकूत ) सस्कृत कियों में ही मिले। हिन्दी किवयों में इस प्रकार की प्रवृत्ति का सभाव उन्हें खलता है। ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं (हिंदी में) उन्हें किसी किव में किसी रूप में क्यों न हों, यदि प्रकृति का वर्णन मिल गया तो शुक्रजों ने उसका उल्लेच किया और तदनुरूप अपने बिचार (बाह्य प्रकृति के प्रति किवयों के अपनाए गए दृष्टिकोण की) व्यक्त किए।

80

मनुष्य की अन्त प्रकृति पर विचार किया जा सकता है। शुक्लजी के ही शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की अन्त श्कृति जहाँ भी व्यक्त होगी, वहाँ हृदय मुक्त होगा। अन्त प्रकृति के अंतर्यंत मनुष्य

की सहज प्रवृत्तियों वाती है। सहज प्रवृत्तियां वावेगों के द्वारा ,विभव्यकत होती रहती है। इस अभिव्यक्ति पर सम्यता का आवरण है। सम्यता के कारण हृदय बद्ध हैं। मनुष्य के 'मूल रूप 'और 'मूल व्यापार,' (दोनों हो शब्द शुक्लजी के ही है) को काव्य का आलवन बनाना या इन रूपो पर 'वौर और लक्ष्यों की जो स्थापनाएँ होती गई है, उन लक्ष्यों से मुक्त होकर हृदय की वृत्तियों से (मनुष्य की अन्तः प्रकृति से) सीधा सबंध रखनेवाले रूपों और व्यापारों का प्रत्यक्ष करना मनुष्य की अन्तः प्रकृति का उद्घाटन करना है। इस उद्धाटन में बाह्य-प्रकृति का सामजस्य हो, ऐसा शुक्लजी का बाग्रह है। इस वृष्टि से शुक्लजी ने अपनी अभिविच (साहित्यिक अभिविच) के अभुक्ल जो उदाहरण दिए हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं।:--

- १) सुनि सोतायित सील सुभाउ। मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ। (पृ. ४२ 'श्रद्धा-शक्ति' निवध और पृ. २०३ 'तुलसी का शक्ति-मागे' निवध।)
- २) मानृषंहो तो वही 'रसखान' बसी संग गोकुल गाँव के ग्वारन । ओ पसु हो तो कहा बस मेरी चरौँ नित नंद के घेनु मझारन । पाहन हों तो वही गिरि को, जो किए-हरि लक्ष पुरदर-धारन । जी खग हो तो बसेरो करौँ मिलि कालियी कुल 'क्ष्यंब के डारन । ( पृ. ४१ ' श्रद्धा-भिन्त 'निवंध )
- वा निरमोहिनि रूप की रामि जऊ उर हेतु न ठानित हु वै हैं। बारिह बार विलोकि घरी घरी सूरित तौ पहचानित हू वै हैं। ठाकुर या मन को परतीति हैं, जो पै मनेह न मानित हु वै हैं। आवत हैं नित मेरे छिए, इतनो तो विशेष के जानित हु वै हैं। (पृ ८६ 'लोभ और प्रीति 'पृ. १६९, कविता नया हैं? निवंघ)

यहाँ केवल तीन उदाहरण दिए गए हैं। इसमें से पहला और तीसरा उदाहरण दो—दो स्थलो पर आए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि मुक्लजी को ये उदाहरण बहुत ही प्रिय हैं। रसवान वाला (दूसरा उदाहरण) उदाहरण भी मुक्लजी की रुचि का है।

इत उदाहरणों मे मनुष्य की अन्त. प्रकृति का उद्घाटन हुआ है। प्रथम उदाहरण तुलसी की विनयपत्रिका का है। गोस्वामीजी राम के (अपने नायक--

Die!

बादर्श नायकं -भगवान राम के) शील स्वभाव पर मुग्ध हैं और तन्मय होकर मुदितावस्था में, पुलकित गात स्थिति में नयन जलपूरित हैं। गोस्वामीजी की जो स्थिति हैं (जिसे वे अनुभव कर रहे है), उस स्थिति मे यदि (राम के शील स्वमाव को सुनकर या जानकर) कोई नहीं पहुँचता तो गोस्वामीजी ने कहा है, सो नर (वह मनुष्य) खेहर खाउ। एक प्रकार से ऐसे मनुष्य तुच्छ है। इतना कहने से बहुत समव है कि इसे कोई 'कोरा उपदेश' मान ले और इन पंक्तियों में मनुष्य की अन्त. प्रकृति का दर्शन न करे। अन्त प्रकृति का दर्शन करने के लिए 'स्रील' शब्द का अर्थ समझना बहुन आवश्यक है। 'स्नि-सीतापृति सील सुमाउ दुलसी की इस पवित का 'सील' (शील) गृब्द आचार्य गुक्ल ने पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त किया है (यद्यपि अर्थ वही है जो तुलसीदास को मान्य रहा है।। शुक्लजी ने 'शील दशा' की व्याख्या करते हुए लिखा है- 'किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने पर वह एक ही आलम्बन से बद्ध नहीं रहता। समय समय पर भिन्न भिन्न आलम्बन ग्रहण करता रहता है। यदि राग या लोभ प्रकृतिस्य हो गया है तो वह किसी एक ही व्यक्ति या वस्त् के प्रति रति या प्रीति के रूप में परिमित न रहेगा, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को और छपका करेगा और अपने आश्रय को प्रेमी, रसिक अयवा 'लोभी, रूपट अर्बीद लोक से कहलाएगा ... (इसी तरह अन्य भावी के लिए भी उदाहरण दिए गए हैं। ... ' र इन उदाहरणों के पश्चात् 'बील दशा' की परिभाषा शुक्कजी इस रूप में लिखते हैं - 'भाव के इस प्रकार (इस प्रकार को समझाने के लिए इससे पूर्व का अश लिखा गया है) प्रकृतिस्य हो जाने की अवस्था को हम 'शील दशा' कहेंगे। ,? अब इस शील स्वमाव का उद्-ंघाटन तुलसी के उक्त पद में (राम के शील स्वभाव का) हुआ है, उसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है:-

> सिसुपत तें पितु मातु बंबू गृह सेवक सचिव सखाउ। कहत राम-चिबु-बदन रिसी हैं सपनेहुँ लख्यो न काउ। (विनयपत्रिका पद सख्या १००)

राम का प्रकृत स्वमाव है 'सर्देव प्रसन्न रहना और औरो को प्रसन्न रखना। राम किसी पर कोध नहीं करते। उनका यह भाव उनके स्वमाव का प्रकृत लक्षण है। राम का यह सहज गुण है। इसे मनुष्य की अन्तः प्रकृति कह सकते हैं। उनके इस स्वभाव की घोषणा वे लोग करते हैं जो राम के साथ

१. रस मीमांसा-आचार्य रामचन्द्र शुक्क पृ. १८२-१८३. २. -वही प्. १८३.

शैशवावस्था से हैं माता, पिता, बधु, गुरु, सेवक तथा सचिव इन में से किसी से भी पूछ लिया जाय कि राम का स्वभाव कैसा है? राम को कोध कब आता है तो सभी एक मत होकर यह कहेंगे कि राम का चन्द्रवदन किसी भी समय कोध युक्त नहीं देखा गया। स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। आलम्बन बदलने पर भी माव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आता। सब के साथ उनका व्यवहार समान हैं। इसी तरह राम के जीवन से अनेक प्रसंगों में राम के शिल स्वभाव का वर्णन जुलसीदासजी ने उक्त पद में किया है। इस शील स्वभाव को सुनकर किसी का भी हृदय मुक्त हो सकता है, मन मृदित होगा, हम पुलकित होगा और नयन जलपूरित होंगे। यह स्थित हृदय के मुक्त, होने की है मनुष्य की अन्त प्रकृति का उद्घाटन करनेवाला (प्रकृत स्वभाव को दिखलानेवाला) ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुलेंभ है। नायक प्रभु रामचद्र है, कि कि कि कि कहने की आवश्यकता नहीं।

मनुष्य की अन्तः प्रकृति का उदाहरण ऊपर देख लिया गया। रसखान-बाला दूसरा उदाहरणः (मानुष हो तो ... ... ") अन्त प्रकृति के साथ बाह्य प्रकृति के सामजस्य की दृष्टि से उत्तम उदाहरण है। इस उदाहरण में प्रकृति-वर्णन (बाह्य-प्रकृति का वर्णन) भी है। इस उदाहरण में रसखान की (किन की) अन्त प्रकृति का उद्घाटन हुआ है। रसलान हर स्थिति में कृष्ण (अपने प्रेमी रूप मे--प्रेमलक्षणा-भिवत कह सकते है) का साहचर्य चाहते हैं। साथ यहने में जो सुख है, वह सुख रसखान की आन्तरिक इच्छा (रसखान की अन्त:प्रकृति) का द्योतक है। वह रसखान के भाव की प्रकृत दशा है। सबैये की चारो पिनतयों में प्रकृति के आलबन बदले हैं। 'मानुष, 'पशु', 'पाहन' और 'स्पग' ये चारों आलंबन अलग अलग है। आलबन बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आता। भाव की प्रकृत दशा कृष्ण के साहचर्य से संबंध रखनेवाली है। यह प्रकृत दशा 'साहचर्य-सम्भूत रसं (शुक्लजी के शब्दों में) से संबंधित है। प्रत्येक आलम्बन की स्थिति में प्रकृति का एक अलग वातावरण सामने आता है। यह बातावरण बाह्य-प्रकृति से सबिधत है। इस बाह्य-प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्त -प्रकृति का सामंजस्य दिखलाया गया है। इस सामजस्य को शुक्लजी चाहते है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि में यह उदाहरण ठीक बैठता है और उनकी साहित्यिक मान्यता के अनुरूप है।

तीसरा उदाहरण ठाकुर का है। यह उदाहरण दो स्थानो पर 'लोभ और प्रीति' निबंध में (चितामणि में ही) दिया गया है एवं 'कविता क्या हैं?"

निबंध में। यह उदाहरण मनुष्य की अन्त प्रकृति को समझन के लिए काफी अञ्छा उदाहरण है। शुक्लजी ने इस उदाहरण को देने से पूर्व इस उदाहरण में व्यक्त मनुष्य की अन्तः प्रकृति को समझाया भी है। ठाकुर के इस सर्वेये में 'प्रेम' की सहज अभिव्यक्ति हैं। सहज अभिव्यक्ति होने के नाते मनुष्य की अन्तः प्रकृति एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है। यह सहज अभिव्यक्ति सर्वये में विव रूप में ह। शुक्लजी की इस सर्वये के सबन्ध में टिप्पणि यह है-"इस प्रवृत्ति (सबैये में व्यक्त प्रवृत्ति) के मृल में कई वाते दिखाई पडती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विवान हैं। लोभी या प्रेमी, सान्निध्य या सम्पर्क द्वारा तुष्ट, होना चाहता है। वस्तु के साम्निध्य या सम्पर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके साम्निध्य या सम्पर्ककी आशा तब तक नही कर सकता जब तक उसमें भी साम्निष्य या सम्पर्क की इच्छा उत्पन्न न कर छे। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर कमशः खिचते हुए मिल जाते हैं। इस अन्तर्योग के विना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलाने के लिए न्योता देना है।" (पृ ८७) यह सारा विश्लेषण 'लोभ और प्रीति' निबंध मे है, जब कि 'कविता क्या है?' निबंध में केवल यह लिखा गया है - "ठाकुर की यह अत्यात स्वाभाविक बितर्क-व्यजना देखिए" (पृ १६९) कविता मे पाए जानेवाले चमत्कारवाद का बिरोघ करते हुए, कविता का अत्यत स्वाभाविक वितर्क व्यजना से सम्बन्धित अश उन्होंने इसी सबैये के रूप मे प्रस्तुत किया है।

११

मनुष्य की अन्तः प्रकृति से सम्बन्धित तीन उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। इन में से दो उदाहरण (प्रथम दो उदाहरण) तो ऐसे हैं, जिन्हें शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता और नैतिक मान्यता दोनों दृष्टि से ठीक माना जा सकता है। तीसरा उदाहरण (ठाकुर का सबैया) साहित्यिक मान्यता के अनुकूल हैं। इस उदाहरण को नैतिक मान्यता में स्थान मिलेगा ही, यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में हमें शुक्लजी के ऐसे उदाहरणो की खोज करनी है, जो उनकी नैतिक मान्यता के दायरे में न आने पर भी साहित्यिक महत्त्व रखने के नाते शुक्ल की समीक्षा में स्थान पा गए हैं।

शुक्छजी की साहित्यिक अभिरुचि को समझने के लिए हमें उनके रीतिकासीन कविता के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण को देखना साहिए। जहाँ

तक नैतिक मान्यताओं का प्रक्त है, रीतिकालीन साहित्य शुक्लकी के नैतिक दायरे में नहीं बाता । इस दृष्टिकोण की शुक्लजी ने स्पष्ट रूप से भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र निवस्य में व्यक्त कर दिया हैं। लिखा है - 'मूर ओर तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा किया ही या कि रीतिकाल के इंगारी कवियों ने उसके पैर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड दिया। फिर क्या था, नायिकाओं के पैरों में मलमल के सुख विछीने गड़ने लगे ... आदि आदि । ' (पृ. १९७.) शुक्लजी के ये विचार शुक्लजी की नैतिक मान्यता की अधिक अपनत करते हैं, साहित्यिक मान्यता की अपेक्षाकृत इन पित्रवों में कम स्थान मिला है। साहित्यिक मान्यता की दृष्टि से यदि देखें तो शुक्लजी ने रीतिकाल के अनेक कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया है और उस मृत्यांकन को आज भी मान्यता प्राप्त है । कोई कृति या कोई कवि यदि समीक्षक की 'नैतिक मान्यता' के विपरीत हो तो उसके साहित्यिक महत्व को अस्वीकार कर देना समीक्षक के दायित्व से मुकर जाना है। हम देखते हैं कि शुक्लजी ऐसा नहीं करने । देव, बिहारी, मतिराम, धनानन्द, मडन, पद्माकर आदि रीतिकालीन कवियों के साहित्यिक महत्त्व को शुक्लजी ने स्वीकार किया है । इन सब से सम्बन्धित उदाहरण चिन्तामणि भाग १, में मिल जाएँगे। इन उदाहरणों में विवंचन का आघार साहित्यिक है। बिहारी के वियोग वर्णन का विरोध, माहिरियक विरोध है। इसी तरह केशवदास का विरोध (रामचंदिका के उद्भूत अंशो का विरोध ) भी साहित्यिक विरोध है । इस तलना में ठाकूर और देव का समयंन साहित्यिक समर्थन है।

## 99

और अन्ततः यह कहना है कि एक आदर्श समीक्षक के गुण आचार्य मुक्ल में मिलते हैं। आदर्श गुण यह कि विपरीत विचारधारा से सबंध रखनेवाली रचनाओं का शुक्लजी ने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया और इस अध्ययन के उपरान्त ही उन्होंने अपना साहित्यिक निर्णय दिया। शुक्लजी ने किसी किब या किसी रचना पर यों ही चलती सम्मति नही दी है। सम्बाई तो यह है कि जिन अंशों का खड़न शुक्लजीने किया है, उसका अध्ययन उन्होंने अधिक इमानदारों से किया है। इस अध्ययन में शुक्लजी को किवों एवं कियों की रचनाओं में साहित्यिक गुण भी मिले है। ऐसे गुणों की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। चितामणि भाग १, में अनेक उदाहरण शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता के विपरीत बैठनेवाले भी है। इन उदाहरणों को देने में शुक्लजी का एक उदेश यह रहा है कि किवता के नाम पर (साहित्य के नाम पर) जो कुछ चल रहा है, जो प्रवृत्तियाँ प्रचलित रही

, f man

हैं और साहित्यिक मान्यताओं का न्यम व्याप्त हैं वह दूर हो एक समीक्षक को अपनी साहित्यिक मान्यताओं की स्थापना के लिए प्रचलित साहित्यिक मान्यताओं को कहा विरोध करना पड़ता है। शुक्लजी ने समीक्षक के इस द्यायत्व को पूर्ण किया है। शुक्लजी की साहित्यक मान्यताओं का उनकी मैंतिक मान्यताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम विरोध हुआ है। आज भी एक आदर्श समीक्षक के रूप में हमारी दृष्टि शुक्ल पर आकर स्थिर हो जाती है। हम उनसे मतभेद रख सकते हैं किन्तु उनकी साहित्यिक इमानदारी को अस्वीकार नहीं कर सकते।

४. सिद्धान्त और व्यवहार

; ; . \* in the second second

## **४. सिद्धान्त और व्यवहार**

आचार्य रामचन्द्र श्रुवल 'आचार्य' कहलाते हैं। उनका आचार्यत्व काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में उनकी सैद्धान्तिक मान्यताओं के कारण ख्यात है। इस आचार्यत्व का विवेचन उनके द्वारा विवेचित सैद्धान्तिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इन मान्यताओं पर उनके मौलिक विन्तन की छाप है। साथ ही अपने चिन्तन के अनुरूप शास्त्रीय विवेचन करने के उपरान्त उस चिन्तन के व्यावहारिक बरातल पर पहुँच शास्त्र की गहरी छान-बीन भी शुक्लजी करते चलते हैं। शुक्लजी का आचार्यत्व केवल शास्त्र निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं। वह शास्त्र के व्यावहारिक पहलुओ को लेकर चलने बाला भी है। काव्यशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों का व्यावहारिक पक्ष शुक्लजों की दृष्टि में जो रहा है, उसका विवेचन नीचे किया जा रहा है। यह विवेचन 'चिन्तामणि माग १' के आधार पर ही किया जा चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों के शीर्षकों की ध्यान से देखें तो कुछ निबन्ध काव्य शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले दिखलाई देंगे। इस प्रकार के निबन्धों में (१) किवता क्या है?, (२) काव्य में लोक-मंगल की साधना-वस्था (३) साधारणीकरण और व्यक्तिवैचिश्यवाद और (४) रसात्मक बोध के विविध रूप। ये चारों ही निबन्ध इसी प्रकार के (काव्यशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले) प्रतीत होगे। अन्य निबन्धों पर भी शास्त्रीय विवेचन की छाप है।

इन चारों निबन्धों में 'कविता क्या है?' का विवेचन पीछे हो चुका है। दूसरा निवन्ध 'काव्य में लोक-मगल की साधनावस्था 'का सम्बन्ध काथ्य के सैद्धान्तिक (शास्त्रीय) पक्ष से उतना नहीं है, जितना काव्य के नैतिक पक्ष से हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से सब से अधिक प्रौढ निबन्ध 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' हैं। 'रसात्मक बोध के विविध रूप' को इस निबन्ध के उपरान्त स्थान दिया जा सकता है।

₹

काव्यशास्त्र सम्बन्धी इन निबन्धों को देखते समय एक बात जो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, वह यह है कि शुक्लजी का शास्त्रीय जिन्तन व्यवहार से सिद्धान्त की बोर बढ़नेवाला है, सिद्धान्त से व्यवहार की बोर नहीं । किसी स्थिर सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए शुक्लजी ने दीर्घकाल तक जिन्ता किया है । व्यावहारिक रूप से जिस बात को उनका हृदय स्वीकार करता रहा है, उसके लिए वौद्धिक आधार खोजने में शुक्लजी ने लम्बे समय तक मनन और चिन्तन किया है । इसके प्रमाण में 'कविता क्या है?' निबन्ध, सब से अच्छा उदाहरण है । १९०९ ई. में लिखे गए इस निबन्ध और १९३९ ई. में इसी निबन्ध के सशोधित रूप को देखने से यह बात तत्काल समझ में आ जाएगी । १९०९ ई. वाले निबन्ध में व्यावहारिक पक्ष अधिक है जब कि १९३९ ई. वाले उसी निबन्ध में सैद्धान्तिक पक्ष को प्रथम स्थान मिला है और बाद में व्यावहारिक पक्ष आया है । इससे पता चलता है कि दीर्घ काल तक कविता पढ़ते-पढते (किवता का रसप्रहण करते-करते) शुक्लजी

रै. 'कविता . प्रयोजन और आवश्यकता' – अध्याय में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है।

कविता के सम्बन्ध म चिन्तन करते रहे हैं अपन चिन्तन के लिए उहोन शास्त्रीय प्रयो का आधार ग्रहण किया है । आक्चय इस बात का होता है कि शुक्लजी का आधार पारस्परिक रूढ़ रूप में नहीं हैं। रीतिकालीन शास्त्रीय परम्परा है हिन्दी की मुक्त कर हिन्दी को तथा सास्त्रीय आधार शुक्लजी ने प्रदान किया है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि, मस्कृत काव्यों के आधार पर निर्मित हुई है; किन्तु हिन्दी कार्च्या ने भी (विशेष रूप से तुलसो, सूर, जायसी आदि) उनकी अभिकृति का सस्कार किया है। कहना यह है कि साहित्यिक अभिकृति के संस्कार के बाद, गुक्लजी ने, साहित्य का शास्त्रीय चिन्तन किया है। इस चिन्तन मे उन्होंने साहित्य (काव्य को) को प्राथमिकता दी है और शास्त्र को इसके अनन्तर स्थान दिया है । इस तरह से शास्त्र को स्थान देने मे (अपने द्यास्त्रीय विवेचन में ) उन्होंने अपने साहित्यिक अनुभव (रसग्रहण शक्ति) का बार-बार धास्त्र से सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इस प्रयास मे शुक्लजी अन्य आचार्यों से मतभेद रखते हुए प्रतीत होते हैं। अन्य आचार्यों की मान्यताओं को अपने साहित्यिक अनुभव के आधार पर परखते जाते हैं (शास्त्र के ज्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते जाते हैं) और जब इस परल में कोई आचार्य उनके अनुभव से मतमेंद रखता प्रतीत होता है तो शुक्लजी इस मतभेद की बेथडक व्यक्त कर देते हैं। शास्त्रीय 'गडवड्झाला को शुक्छजी पसन्द नहीं करते । येसे देखा जाय या सच कहा जाय तो शक्लजी, काव्य-शास्त्र का योजनाबद्ध ग्रंथ नहीं छिलते । उनका उद्देश्य ऐसा प्रतीत नहीं होता । सच्चाई तो यह है कि अपने साहित्यिक अनुभव को शास्त्रीय मान्यताओं के अनुकूळ परव्यने का शुक्कजी ने प्रयास किया है । इस प्रयास में अन्य आचार्यों से उनका मतभेद हो गया । इस मतभेद को व्यक्त करते समय अपने चिन्तन के अनुरूप शुक्छजी ने जगह जगह अपनी निजी सम्मतियाँ दी है। ये सम्मतियाँ काव्यशास्त्र की ( संस्कृत काव्यशास्त्र की ) शब्दावली को अपनाते हुए दी गई हैं । इस शब्दावली में जुक्लजी ने । अपने अनुभव-साहित्यिक-अनुमय-के अनुका ) सक्षीधनात्मक प्रस्ताव रखे है । शब्द वे ही हैं, अर्थ जनका अपना दिया हुआ है । यो कहना चाहिए कि शास्त्रीय शब्दो-पारि-माषिक शब्दों-को वैज्ञानिक आधार देते हुए शुक्लजी अपने चिन्तन के अनुरूप ग्रास्त्र का सस्कार करते चलते हैं। इस शास्त्रीय संस्कार में उनके मौलिक विचार पुरुमिल गए हैं। इनको अलग करना कठिन कार्य है। इनको अलग करने से ही हम मुक्लजी के आचार्यत्व की मीमांसा ठीक अर्थों में कर सकते हैं। यद्यपि यह कार्य बहुत कठिन है किन्तु एक दो उदाहरणों के आधार पर इस कथन को प्रमाणित करने का प्रयास नीचे किया जा रहा है।

श्वनळजी का शास्त्रीय जिंतन उनकी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित •है। समाज का शुभ और मगळ उनके शास्त्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से हैं। अतः शुनळजी के शास्त्रीय विवेचन में शुनळजी का नैतिक दृष्टिकोण अपने आप गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही यह विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

X

जैसे कि पहले ही कह दिया गया है कि शास्त्रीय दृष्टि में सब से
प्रीढ निबन्ध 'साधारणीकरण और व्यक्तिये जिन्न्य हैं। इस
निबंध में मैनोविकारों से सर्वधित निबन्धों, 'कविता क्या हैं?,' 'रसात्मक
बोध के विविध रूप' और 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' निबंध का
उपयोग हैं। दूसरे सब निबंधों का शास्त्रीय जिन्तन इस निबंध में स्थान पा
गया है। निबंध पूर्णतः मौलिक हैं और शुक्लजी के आचार्यत्व को समझने
के लिए सब से उत्तम हैं। अपनी मौलिक स्थापनाओं में शुक्लजी संस्कृत
काव्यशास्त्र का उपयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखते जाते है, जिससे
पता चलता है कि शुक्लजी नई बात नहीं कह रहे हैं। जैसे शुक्लजी का यह
वाक्य हैं—'इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।'
(पृ २२७) इस वाक्य में 'हमारे यहाँ 'शब्द यह कहता है कि यह कथन
नया नहीं है, भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से (हमारे काव्यशास्त्र की दृष्टि
से। यह बात कही जा रही हैं। इस तरह से कहने पर भी कथन में शुक्लजी
की मौलिकता है। इस मौलिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा
है। साधारणीकरण की परिभाषा शुक्लजी ने इस प्रकार दी हैं:—

'किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रित, करणा, क्रोध उत्साह इत्यादि भावों तथा सींदर्य, रहस्य-गांभीय आदि मावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुननेवाले सहसों मनुष्य उन्हीं मावों या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस हथ में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप म लाया जाना हमारे यहाँ साधारणी-करण कहलाता है। '(प्. २२७).

इन परिमाणा में सब से पहले यह वात कही गई है कि श्रोता और पाठकों के मन में भाव हीने हैं। पहला बाक्य ही श्रोता या पाठक की मावात्मक सला को ध्यक्त करनेवाला है। यह भावात्मक सला, मनुष्य मात्र की भावात्यक गना पर प्रभाव जालनेवाली होती है। प्रथम वाक्य मे ही व्यक्तजी ने बहुत भी बात एक साथ समेट ली हैं। 'किसी काव्य का ओता या पाठक ' बहुकर प्यान श्रोता और पाठक पर केन्द्रित किया गया है। अवित् शुक्लजी श्रीता और पाठकों के सम्बंध में बल देकर शह रहे हैं। साधारणीकरण श्रोताओं और पाठकों में होता है। अतः श्रोताओं और पाठकों के संबंब में बल देकर कहा गया है। पाठक और श्रोता किसके? उत्तर होगा ' काव्य के '। (यहाँ काव्य को समझने के लिए 'कविता क्या है' निबन्ध में शुक्लजी ने जो लिला है, उसी धारणा के अनुसार काव्य का अर्थ किया जाय ) 'कास्य 'के श्रोता और पाठक' के बाद 'जिन विषयों को मन में लाकर 'कहा गया है। कौनसे विषय ? और कीन मन में आते हैं? उत्तर होगा, काव्य के विषय और मन में लानेंबाला पाउमा और श्रोता होगा। काव्य के विषय ( कविता क्या है ? ' निवन्त में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। इन विषयों का श्वस्त्रजी ने बर्गीकरण मी प्रस्तुत किया है। ) को श्रोता या पाठक मन में स्राता है। 'नाबारणोकरण' काव्य के विषय का होता है। इसे आरूम्बन कहा गया है। यहाँ काव्य के विषय का अर्थ आरूम्बन के इस में लिया जा सकता है। संक्षेप में काव्य के विषय हुए वालम्बन तथा स्रोता और पाठक हुए आश्रम । आगे कहा गया है-'रति, करुणा, कोघ, उत्साह इत्यादि भाषों का अनुभव करता है,' (भावों और मनोविकारों वाले निबन्धों में मूनलजी ने इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है।) यहाँ परल वर्ष यह है कि काव्य के विषय, काव्य के श्रीता और पाठक के सन में भाव जगाने है। मुक्सजी ने श्रोता और पाठक पर वाक्य में बल दिया है इसिल्ए बाक्स श्रोता और पाठक के दृष्टिकोण को अधिक व्यक्त करता है। इस अर्थ में मह कहा भी गया है। श्रोता और पाठक काव्य के विषयों को मन में छाकर रति आदि भावों का अनुभव करता है। एक प्रकार से साधा-रणीकरण की मृमिका शुक्लजी ने इस वालय-लण्ड में अस्तुत कर दी है। आगे शुक्लजी लिखते हैं—' वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते। मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनवाले होते हैं। यहाँ 'वे' सर्वनाम महत्त्वपूर्ण है। वे क्या ? उत्तर होगा, वे माव। कौनसे भाव? उत्तर होगा, जिन्हें श्रोता या पाठक काव्य के विषयों के कारण मन में लाकर अनुभव करते है, वे भाव। आगे कहा गया है—'अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते, मनुष्य मात्र को भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं।' इस कथन से साधारणीकरण सिद्धान्त का एक पहलू स्पष्ट हो जाता है। वे भाव, पाठक और श्रोता, काव्य के विषयों को मन में लाकर अनुभव करते हैं, उनका यह अनुभव उनका अकेले का अनुभव नहीं होता, यह अनुभव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवालू होता है। एक प्रकार से यह सारा कथन साधारणीकरण की स्थिति को सैद्धान्तिक रूप से स्पष्ट करनेवाला है।

आगे का वाक्य हैं-'इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्ही भावनाओं का योडा या बहुत अनुभव कर सकते है: यहाँ, 'इसी से 'की व्याख्या फिर करनेकी आवश्यकता नही। 'इसी से' के भीतर पहला वाक्य—बोध समेट लिया गया है। अब यह कहा गया है कि 'उबत काव्य को' (यहाँ उक्त काव्य का अर्थ, वह काव्य है, जिसे श्रोता या पाठक मन में लाकर अनुभव करते हैं।) एक साथ पढने या मुननेवाले (पढ़नेवाले पाठक होंगे और सुननेवाले श्रोता होंगे) सहस्रो मनुष्य (मनुष्य मात्र कह सकते हैं। उन्हीं भावों या भावनाओं को (वे भाव जिनकी व्याख्या पहले वाक्य की व्याख्या करते हुए दी गई हैं) थोडा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। इस थोड़ा या बहुत की ब्याख्या विस्तार से अपेक्षित है और इसी पर सतभेद की समावना है। इस मतभेद की सभावना से शुक्लजी सजग हैं इसलिए उन्होने ' योडा था बहुत ' शब्द सोच समझकर ही रखा है। सब लोग (मनुख्य मात्र) एक ही प्रकार का अनुभव करे, यह तो आदर्श स्थिति है। इस स्थिति तक पहुँचना सक्य है और सँद्धान्तिक स्थापना का आदर्श है। शुक्लजी इस बृष्टि से अपनी बात कहते हैं कि काव्य का एक (कोई) पाठक या श्राता काव्य के विषय को मन में लाकर विषयानुसार भावों को (रित आदि) इसन में अनुभव करता रहता है, उसको यदि दूसरा भी मत मे (दूसरा पाठक या श्रोता, उसी काव्य के भाव को) लाकर अनुभव करता है तो दोनों का अनुभव कहाँ तक मेल खाएगा? दो ही वर्गी? सल्या बढ़ सकती है और मनुष्य मात्र को यह अनुभव किस रूप में हो सकता हैं ?, यह प्रश्त है। शुक्लजी कहते है कि सभी श्रीताओ और पाठकों का यह अनुभव 'थोड़ा-बहुत' अनुभव, समान रूप से संभव है। अब यह अनुभव 'जिस हद तक या जिस सीमा तक सब लोगों को समान रूप से होगा, उम हद तक या उस सीमा तक की स्थिति को साधारणीकरण की स्थिति कहा जा सकता है।

भूमिका स्पष्ट करने के बाद शुक्लजी साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए कहते हैं 'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की शक्ति नहीं आनी। 'इस वाक्य का विश्लेषण विस्तार की अपेक्षा रखता हैं। इसके आधार पर ये उपपत्तियाँ कही जा सकती हैं:--

- (१) सायारणीकरण भाव का होता है।
- (२) साधारणीकरण का अनुभव पाठक या श्रोता करते है।
- (३) यह अनुभव (भाव का अनुभव) काव्य के विषय के आधार पर होता है।
- (४) काव्य का विषय आलम्बन होता है।
- (५) यह आलम्बन इस रूप में लाया जाय (काव्य का विषय इस रूप में लाया जा) कि सामान्यतः, वह सब के उसी भाव का आलम्बन हो।
- (६) काव्य का विषय (आलम्बन) सामान्यतः सब के भाव का आलम्बन होगा, तो उसमें रसोद्बोधन की शक्ति होगी।

अब इस विषय में इम तरह से कहा जा सकता है :-

"इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कह-लाता है।" (यह शुक्लजी का वाक्य उसी तरह ही लिख विया गया है, इस की व्याख्या की आवश्यकता नहीं।)

4

साधारणीकरण के सम्बन्ध में जो स्थापना शुक्लजी ने आरम्भ में प्रस्तुत की हैं; बहु स्थापना मैद्धान्तिक है। सिद्धान्त रूप में यह कथन उचित प्रसीत होता है। इस स्थापना के बाद आगे का सारा निबन्ध हम पढ जाएँ तो कोई नई स्थापना नहीं मिलेगी। इस स्थापना के बाद शुक्लजी 'साधार-णीकरण' सिद्धान्त की विशेषताएँ बतलाने है और पश्चात् इस सिद्धान्त के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते हैं। उनकी यह मीमासा सिद्धान्त की स्थापना से अधिक महन्त्वपूण प्रतीत होती है। इस मीमांसा के बाद उन्होंने

इस सिद्धात के विपरीत •यिक्तविच्यवाद का विवेचन किया है। वास्तव में 'ध्यिक्तवैच्यवाद 'का विवेचन अपने आप में स्वतंत्र प्रतीत होने पर भी, वह साधारणीकरण की अनुपस्थित स्थितियों पर विचार करनेवाला है। इस तरह से काव्य के विषय (आलम्बन) का जो अनुभव पाठक—वृद या श्रोता—वृद करते रहते हैं, उसकी सभी वैकल्पिक स्थितियों ( थोड़ा—बहुत अनुभव ) पर शुक्लजी ने विचार किया है। इन वैकल्पिक स्थितियों—व्यक्तिवैच्यवाद वाली स्थितियो-का वर्गीकरण भी शुक्लजी ने प्रस्तुत किया है। इन सब वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते समय शुक्लजी ने आचार्यों से—भारतीय एव पाइचात्यू आचार्यों से—अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। मतभेद का एकमात्र कारण सिद्धान्तों के व्यावहारिक पहलुओं से हैं। पहले साधारणीकरण की स्थितियों पर और अनन्तर व्यक्तिवैच्यवाद की स्थितियों पर शुक्लजी के अनुसार ही यह विवेचन नीचे किया जा रहा है।

Ę

साधारणीकरण और नैतिकता: शुक्लजी ने इस सिद्धान्त के माथ नैतिकता को कुछ इस रूप में जोड़ दिया है कि उसे अलग नही किया सकता। इस सम्बन्ध में उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार है:—

" यह सिद्धान्त (साधारणीकरण वाला सिद्धान्त) यह घोषित करता है कि सच्चा किव वही हैं जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक-हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है।" (पृ. २२७)

यह आदर्श स्थिति है। 'लोक-हृदय' शुक्लजी का अपना शब्द है। साधारणीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप (मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता को प्रभावित करनेवाला, काव्य—काव्य का विषय सामान्यत' सभी के भावों का आलम्बन।) जो काव्य लिखा जायगा, उस काव्य में मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को पहचानने की शक्ति होगी। इस आधार पर शुक्लजी ने सच्चे कि का लक्षण भी बतलाया है। सच्चा कि बही है, जिसे 'लोक-हृदय' की पहचान होगी। और आगे शुक्लजी ने 'रस-इशा' को भी स्पष्ट किया है। 'लोक-हृदय' में लेक-हृदय' में लोक होने की दशा का नाम 'रस दशा' है। एक साथ इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) के आधार पर शुक्लजी ने इतने निष्कर्ष निकाल है। एक प्रकार से इन निष्कर्षों में सिद्धान्त के साथ नैत्क पक्ष जुड़ गया है। 'लोक-हृदय' की भीमासा नैतिक-पक्ष के विवेचन के अभाव में नहीं की जा

सकती । आनार्य शुक्ल स्वयं डम निद्धान्त के व्यावहारिक वहकुओं पर विचार करते समय 'सोक-हृष्यं की मीमांसा करते चलते हैं।

3

प्रथम अनुच्छें व में निद्धान्त की स्थापना और अनन्तर उसके साथ नैतिक पक्ष जोड़ ने के बाद शुक्ज में सिद्धान्त के व्यवहार पर विचार करने हगते हैं। उदाहरण दिया गया है। कुक्ष्य और दुःशोल स्त्री पर किसी पात्र का (किसी काच्य में विणित। प्रेम हो सकता है, किन्तु ऐसी स्त्री का वर्णन करने से. शृगर रस का श्रालम्बन सन्धा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति को शृक्ज ने एक अलग नाम दिया है। इस वर्णन को शृक्ज भे भावन्य दर्शक के कहते हैं। कारण यह है कि इस प्रकार का वर्णन (काव्य का विषय, बालम्बन) मनुष्य-मात्र के भाव का आलम्बन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विभाव-पक्ष कमजोर रहेगा। एक प्रकार में भाव-प्रवर्शक साथारणीकरण की एक अपवाद स्थिति है। यह स्थिति सिद्धान्त का व्यवहार से मेल न खानेवाली स्थिति है।

इसके बाद सामान्य और विशेष (काव्य के निषय का) का अन्तर सफट किया गया है। शुक् अजो के अनुमार काव्य का विषय सदा 'विशेष' होगा, वह सामान्य नहीं हो सकता। किन्तु उस 'विशेष' विषय में जिस धर्म की प्रतिष्ठा होगी, वह तामान्य की होगी। इस विशेष और सामान्य का अन्तर स्पष्ट करते हुए शुक्लजी अर्थप्रहण और विम्वप्रहण का अन्तर स्पष्ट करने लगते हैं (यह सब 'किवता क्या है?' निबन्ध में कह दिया गया है।) यहाँ उनका विशेष वल उस बात पर है कि विम्वप्रहण (जो कि काव्य का एक लक्षण हैं।) जब भी होगा 'विशेष' का ही होगा। इस प्रसग को विस्तार से खिखते हुए अन्त में शुक्लजा ने अपना निर्णय इस प्रकार दिया है:—

"कल्पना में (पाठक या श्रोता के) मूर्ति तो विशेष ही की होगो, पर वह मूर्ति ऐसी होगो, जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी व्याजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि सामारण करण आलम्बन शर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके सामास्मार से सब श्रोताओं या पाठको के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है।"

प्रथम अनुच्छेद में साधारणीकरण सिद्धान्त की जो परिभाषा दी गई है उसमें शुक्लजों ने 'हमारे पहाँ 'शब्द कहा था। किन्तु यहाँ ऊपर साधारणी-करण के ज्यावहारिक पहलू पर विचार करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। विशेष और सामान्य का अन्तर और इस अन्तर के अनुसार पाठक या श्रोता के मन में व्यक्ति-विशेष की मूर्ति कल्यना में रहने पर भी सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा होना और यह सामान्य धर्म जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कि करता है और जिसके साक्षात्कार से श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही माब का थोडा-बहुत उदय होता रहता है। यह सारा कथन शुक्लजी का अपना-कथन है। शुक्लजी ने जिस बात पर विशेष बल दिया है, वह है- 'इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है।' (पृ. २३०) इस कथन की ज्याख्या यों भी की जा सकती है कि आलम्बन तो विशेष रहता है और इस आलम्बनत्व धर्म (आलम्बन विशेष के सामान्य धर्म का होता है। सह सामान्य धर्म आलम्बन में प्रतिष्ठित रहता है।

6

शुक्लजी इस सिद्धान्त में एक और संगोधन अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने से पूर्व पुराने आचार्यों का उल्लेख करते हैं। इस सम्बन्ध में पुराने आचार्यों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जिस रूप में किया उस सम्बन्ध में शुक्लजी का मत है कि रम की अवस्थाओं पर आचार्यों ने पूर्णत: (व्यावहारिक दृष्टि से) विचार नहीं किया है। शुक्लजी लिखते हैं –'

"साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आसायोंने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भाव-व्यंजना करनेवाला पात्र) के तादारम्य की अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आलवन—रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता है और श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रस रूप में अनुभव करता है। '(पृ २३०-२३१

यहाँ पुरानें आचार्यों का तात्पर्य भट्टनायक और अभिनवगुष्त से लिया जा सकता हैं। इन आचार्यों ने श्रोता और अश्यय के तादातम्य का ही विचार किया है। सुक्लजी ने इन आचार्यों की तादात्म्यवाली स्थिति को स्वीकार किया है; किन्तु इसे स्वीकार करते हुए किस किस से तादात्म्य और किस बात का तादात्म्य, इसे, इन आध्या की तुलना में अधिक स्पष्ट किया है।

4

पहले ही अनुक्लद में उन्होंने इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) को स्पष्ट करते समय 'हमारे यहां 'शब्द कहा है। इससे तात्पर्य पुराने आचार्यों से ही है। इस स्थापना के समय में 'थोड़ा बहुत' शब्द शुक्लजी ने रखा है। यह उनका अपना संशोधन हैं। शुक्लजी की मौलिकता इस बात में है कि आचार्यों की तरह दे आश्रय (काव्य के आश्रय) और श्रोता के (या पाठक के) नादात्म्य को इस हम से आरंभ में स्पष्ट करते हैं जिससे आचार्यों की बात रख ली गई है और अर्थ शुक्लजी का अपना हो गया है। शुक्लजी के सशोधनों को कमशः नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

गुनलजी ने आरंभ में 'काक्य के विषय' शब्द का प्रयोग किया है। (जिन विषयों को मन में लाकर)। इस प्रयोग से वे आश्रय और जालम्बन होनो का (काक्य के आश्रय और काव्य का आलंबन) एक साथ अर्थ लेते हैं। शुक्लजों के 'आलंबन' का अर्थ अधिक व्यापक हैं। वह 'काक्य के विषय' के अर्थ का दोतक हैं। काव्य के मीतर पाए जानेवाले पात्रों में आश्रय और आलम्बन को अलग करना और फिर आश्रय के साथ श्रोता या पाठक का ताहातम्य दिखलाना, इस प्रकार का विश्लेषण पुराने आचार्यों का (भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त) हैं। शुक्लजी ने 'काव्य का विषय' के अन्तर्गत काव्य के आश्रय एवं आलबन का समाहार कर दिया है। शुक्लजी 'काव्य के विषय' की श्रोता या पाठक का आलम्बन कहते हैं। साधारणीकरण सिद्धात में यह संशोधन शुक्लजी का अपना है।

शुक्लजी का दूमरा संशोधन (पुराने आचार्यों से मेल खाता हुआ होने पर मी) 'धोडा कहुत' अनुमन हैं। शुक्लजी 'तादात्म्य' शब्द का प्रयोग पुराने आचार्यों के संदर्भ में करते हैं। अपनी ओर से सतर्क रहते हुए वे विश्वास के साथ 'तादात्म्य' शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्यों कि शुक्लजी जानते हैं कि 'सादात्म्य' को व्यावहारिक रूप में समझाना कठिन हैं। शुक्लजी ते आचार्यों की भावना (तादात्म्य की भावना को) को स्वीकार किया है। इस को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि 'काव्य को एक साथ पढ़नेवाले 'पाठक) या सुक्लेबाले सहलों मनृष्य (स्रोता) उन्हों भावों (काव्य के विषय से सम्बन्धित) या भावनाओं का योड़ा या बहुत अनुभन्न कर सकते हैं। 'पृ. २२७) इस 'बोड़ा बहुत' की संभावना के बाद शुक्लजी 'सामान्यत. सब के उसी भाव का आलम्बन' कहते हैं। 'थोड़ा बहुत' के बाद की यह दूसरी स्थिति हैं और इस स्थिति में भी 'सामान्यतः' शब्द का प्रयोग हैं। खुक्लजी के सथन में संभावना व्यक्त हुई है। जैसे 'अनुभन्न कर सकते हैं' एव 'उद्दी भाव का आलम्बन हो सके' ये दोनों ही कथन समावना के है। सभव

स्थितियाँ होगी तो रसोद्बोधन होगा और रसोद्बोधन होगा तो साधारणीकरण होगा। शुक्लजी के इस सभावंना से युक्त कथन के कारण सिद्धान्त में व्यवहार का मार्ग खुला हुआ है। एक प्रकार में शुक्लजी का कथन लचीला है। मरत मृति का यह कथन ''विभावानुभाव व्यभिचारि सयोगाइसनिष्पत्ति" जैसे लचीला है, उसी तरह शुक्लजी के कथन में भी लचीलापन है।

शुक्लजो के 'सामान्यतः' शब्द का विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ 'सामान्यतः सब का' अर्थ मनुष्य मात्र का है। मनुष्य मात्र भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे शुक्लजी ने 'भावात्मक सत्ता' कृंहा है। यह भावात्मक सत्ता 'सामान्य' है। काव्य का विषय (आलम्बन) विशेष होगा किन्तु उसमे प्रतिष्ठित मावना 'सामान्य' होगी। इस तरह शुक्लजी ने सिद्धान्त को वैज्ञानिक कृष्प दिया है।

और सब से महत्त्वपूर्ण मोलिक स्थापना 'आलम्बनस्य धर्म' की है, क्योंकि साधारणीकरण सिद्धान्त का यह निष्कर्ण है। आलम्बन विशेष होने पर भी उस 'आलम्बन का धर्म सामान्य होगा और यह संमान्य धर्म मनुष्या मात्र को प्रभावित करनेवाला होगा।

इस तरह हम देखते हैं कि आवार्यों की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी शुक्लजों ने अपनी ओर से संशोधन किया है और यह संशोधन शुक्लजी की मौलिक स्थापनाओं को व्यक्त करनेवाला है ,

यही नहीं, इस सिद्धान्त को शुक्लजी ने काव्य की कसीटी (परवने का मापदण्ड) के रूप में स्वीकार किया है। जहाँ-जहाँ, यह मान्य स्थितियाँ होंगी, वहाँ-वहाँ साधारणीकरण होगा। और जहाँ, साधारणीकरण सिद्धान्त से मेल खानेवाला काव्य होगा, वहाँ वह काव्य, उत्तम होगा और उमका रच्यिता सच्चा कवि होगा।

पुराने आचार्यों के सिद्धान्त में संशोधित प्रस्ताव के बाद अपने कथन के अनुक्ष्य ब्यावहारिक स्थितियों पर शुक्लजी विचार करते हैं। पुराने आचार्यों ने रस की एक नीची अवस्या का वर्णन नहीं किया है, ऐसा शुक्लजों का कहना है। काव्य का विषय (आलम्बन) श्रोता या पाठक में ऐसे भाव भी जगा सकता है, जिसमें श्रोता या पाठक तादात्म्य की स्थित (सामान्यतः उसी भाव को जगाए जो औरों में नाग सकें) से हटकर स्वतंत्र रूप से शील-दृष्टा या प्रकृति-दृष्टा होने के क्या प्रभाव ग्रहण करेगा।

चिद्धान्त और व्यवहार

शुक्लजी इमे भी रसात्मक मानते हैं किन्तु इन स्थिति को उन्होंने मध्यम कोटिकी रसात्मक स्थिति माना है।

9

ज्वलजी ने नामारणीकरण मिखानत के साथ नैतिक पक्ष जोड दिया है। इस सम्बन्ध में 'यील' पर विवाद रूप से विचार किया गया है। साबारणीकरण की स्थिति में नादात्म्य जिस आधार पर होता है, वह शील के आबार पर होता है। पाठक या श्रोता यदि तादात्म्य का (आलम्बनत्व धर्म के तादातम्य का) अनुभव न करे और बील-द्व्या मात्र रहे, इस स्थिति में भी तादातम्य और तदन्मार माचारणीकरण होता है । यह तादात्म्य कवि के अध्यक्त भाव के साथ द्वांगा, ऐसा शुक्लजी का कहना है। यदि श्रोता या वाठक काव्य में बॉणन पात्रों के शील से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, तो निश्चित ही बह शील-वैचिन्य का अनुभव करेगा । इस अनुभव की स्थिति में भाव अपरितुष्ट रह जायगा । इस प्रकार शुक्लजी सावारणीकरण की स्थितियों पर विचार करते समय साधारणीकरण का मापदण्ड, शील को मानते हैं। शील का तादारम्य होता है तो माधारणीकरण होता है और तादारम्य नही होता ती साधारणीकरण नहीं होता। यहीं पर आचार्यों से (पुराने आचार्यों से) सहमत होने हुए कहा गया है कि आध्यय के साथ तादारम्य-दशा की अनुभूति रस की अनुमृति है। इस रम की अनुमृति को जील विशेष के परिज्ञान से जलका भाव की अनुभूति से अलग माना गया है। रस वाली स्थिति में श्रोता या पाठक अपनी मसा का कुछ अभी के लिए विसर्जन करता है, जब कि शील विशंध के परिज्ञान से उत्पन्न माब की अमुभूति के समय पाठक या श्रोता क्षपनी सत्ता अलग से संभाले रज़ेगा। शुक्लजी यह मी मानते हैं कि रसमग्न स्थिति के आगे-पीछें (उदास- वृत्तिवालें आश्रय की स्थिति में) पाठक या श्रोता आश्रय की भाषात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को अलग कर आश्रय के शील-सौन्दर्य की भावना कर सकेगा। ऐसी कियति मे आश्रय के चील-मौन्दर्य की भावना पाठक या श्रोता के लिए आलम्बनवत् होगी। इस स्थिति में आश्रय के प्रति (जो अब आलम्बनवत् है) पाठक या श्रोता के मन में खड़ा, भिवत या प्रीति टिकी रहेगी।

- संक्षेप में यों कह सकते हैं कि शुक्लकी आलम्बनत्व धर्म का साधारणी-करण होता है, इस मान्यता पर दृढ़ है। इस मान्यता के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते समय आश्रय के साथ तादात्म्य । जिसे आचार्यों ने रस कहा है) की स्थिति को भी साधारणीकरण मानते हैं और यदि आश्रय स्वयं पाठक या श्रोता का आलम्बन हो, तो इसे भी साधारणोकरण की स्थित के कप में स्वीकार करते हैं। इन दोनों स्थितियों को उन्होंने दो भिन्न कोटि की रसानु-भूतियाँ मानी है। पुराने आचार्यों ने इन दोनों कोटियों का इतना स्पष्ट अन्तर नहीं बतलाया। उनके अनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य वाली स्थित ( रस की स्थित ) ही साधारणीकरण की स्थित ( जिसमें पाठक अपनी सत्ता कुछ क्षणों के लिए विसजित कर दे ) ही सकती हैं। जब कि गुक्लजी पाठक की स्वतंत्र सत्ता को आश्रय से अलग रखनेवाली स्थित को, जिसमें आश्रय स्वय पाठक या श्रोता का आलम्बन हो जाता है, भी स्वीकार करते हैं। यहाँ साधारणीकरण किन के अव्यक्त मान का होता हैं। इससे स्मष्ट हुआ कि शुक्लजी के आलम्बन (काव्य के निषय) के अन्तर्गत आश्रय एवं आलम्बन दोनों का समाहार हो गया है।

20

निबन्ध के उत्तर पक्ष में 'काक्तिबैचित्र्यवाद' का विवेचन किया गया है। निबन्ध का यह भाग साधारणीकरण की वैकल्पिक स्थितियों को बतलानेवाला है। इस नामकरण का आधार 'शोल बैचित्र्य' है। जहाँ तादारम्य और साधारणीकरण नहीं होता, वहाँ बैचित्र्य की स्थितियों होंगी। शुक्लजी ने इस प्रवृत्ति को योरप की प्रवृत्ति माना है। साधारणीकरण की प्रवृत्ति को वे हमारे यहाँ की प्रवृत्ति मानते हैं। बैचित्र्यवाद की तीन वैकल्पिक स्थितियाँ बतलाई गई हैं। वे हैं - (१) आदचयंपूणं प्रसादन (२) आदचयंपूणं अवसादन और (३) कुतुहल मात्र। इन तीनों ही स्थितियों में पाठक या श्रोता शील-वैचित्र्य (इसे अन्तः प्रकृति वैचित्र्य भी कहा गया है। ) का अनुभव करेंगे। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से शुक्लजी सहमन महीं है।

शील, किसी भाव के प्रकृतिस्य हो जाने की दशा का नाम है। काव्य के विषय में जिस भाव की प्रतिष्ठा होगी (क्य में विणित पात्रों का जो शील होगा) यदि वह भाव सामान्यतः सब के भावों का जालम्बन होता है तो साधारणीकरण होगा। शील-वैनित्य में सामान्यतः काव्य में विणित पात्रों में प्रतिष्ठित भाव (शील) सब के भावों का आलम्बन नहीं होगा। यह स्थिति, वैनित्य की स्थिति हैं। सास्विकी चरम सीमा की स्थितियों का नित्रण आश्चर्यपूर्ण प्रसादन होगा और तामसिकी चरम सीमा का नित्रण आश्चर्यपूर्ण अवसादन होगा। भरत, पहलो स्थिति का उदाहरण है और मिहिरगुल दूसरी स्थिति का उदाहरण हैं। ऐसी अद्वितीय प्रकृति जो किसी वर्ग-

\*\*

विश्वव में न आए, जिसे नूतन सृष्टि ' ही वहा जा सकता ह, इसके साक्षा-स्कार से क्तुहल मात्र होगा। इस सम्बन्ध में ढटन महोदय का शाक्लजी खण्डन करते हैं। इटन के मत में युक्लजी सहमत नहीं है। इंटन ने निर्देक्ष दिष्ट को काव्य की उच्चतम दृष्टि ठहराया है। इसके लिए शैक्सपिवर के हैमलेट का उदाहरण दिया है। शुक्ल की इस उदाहरण की स्थितियों पर विचार करते हैं और कहते हैं कि यह उदाहरण वर्ग-विशेष के भीतर आ जाता है। जैसे शुक्लजी यह मानते ह कि काव्य का विषय सदा 'विशेष' होगा उसी तरह यह भी मानते हैं कि पात्रीं का चरित्र-वित्रण सापेक्ष होगा, नर-प्रकृति के अनुकुल होगा। 'नूसन सुब्दि निर्माणवाली कल्पना'का शुक्लकी विरोध करते हैं। इस पकार की प्रवृत्ति को ने योचप की प्रवृत्ति मानते हैं और कहते हैं कि यह प्रवृति अब भारत में भी चल रही है। अन्तर है तो इस बात में कि भारत मे इस प्रवृत्ति को शास्त्रीय आधार नहीं मिला है । भारत मे इसका प्रचलन अर्थवाद के रूप में ही हैं। इसा सदमं में शुक्लकी 'व्यक्तिवाद' का उल्लेख करते है। यह 'व्यक्तिबाह' पुनहत्थान काल (योरप मे) का मथकर निकाला हुआ रत्न है। निश्चित ही शुक्लजी इमसे सहमत नही है। व्यक्तिवाद के बाद 'वाद 'का । किसी भी वाद का) खण्डन करते हुए शक्लजी लिखते है कि ' किसों भी बाद का प्रचार घीरे-घीरे उसकी सार-सता को ही श्वर जाता है। ' (पृ. २३७). इस तरह से शुक्लजी शील-वैचित्र की स्थितियाँ से उत्पन्न परिणामीं की साहित्य के लिए उपादेय नहीं मानते ।

## 99

सावारणीकरण और उसके बाद व्यक्तिवैचिन्यवाद की स्थितियों पर विचार करने के बाद 'भिन्नता' और 'अभिन्नता' की चर्चा करते हैं। शुक्लजी मानते हैं कि लोक के बीच जहां बहुत-सी भिन्नताएँ हैं, वहां अभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। इस अभिन्नता का सम्बंध मनुष्य की अन्तर्भूमियों से हैं। इस के आधार पर नर-सर्माष्ट रामात्मक रूप में आबढ़ होती हैं। इसको शुक्लजी 'स्नोक-हृदय' के नाम से अभिहित करते हैं। शुक्लजी का 'लोक-हृदय विक-हृदय की सामात्म अन्तर्भूमि (भिन्नता में अभिन्नता ) परक्कर हमारे यहां 'साधारणीकरण सिद्धान्त का आधार हैं। शुक्लजी लिखते हैं – 'लोक-हृदय की यह सामान्य अन्तर्भूमि (भिन्नता में अभिन्नता ) परक्कर हमारे यहां 'साधारणीकरण 'सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई हैं। '(पृ. २३७) शील-वैचिन्य की स्थितियों में भिन्नता में अभिन्नता का दर्शन नहीं होगा । ऐसी स्थिति में कास्पनिक हृदय ( स्रोक-हृदय से मेल न खानेवाला हृदय ) निर्मित किए जाएँगे। शुक्लजी इसे 'सकली-हृदय कहते हैं। निष्कतं रूप में यह कहा

जा मकता है कि जहाँ 'लोक-हृदय' की पहचान होगी, वहाँ साधारणोकरण होगा और जहाँ 'नकली-हृदय' दिखलाए जाएँगे वहाँ व्यक्तिवैच्छियवाद होगा । सारांश रूप में कहा गया हैं — 'सारांश यह कि हमारी वाणी भाव-क्षेत्र के बीच 'भेदों में अभेद' को ऊपर करती रही है और उनकी (योरणोग) वाणी झूटे-सच्चे विलक्षण भेद खंडे करके लोगों को चमत्कृत करने में लगी।' (पृ. २३८-२३९).

और अन्त में योरपीय वादों को साहित्यिक फँगन के रूप में बतलाते हुए, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अच्छा नहीं बतलाया गया है । शुक्लजी कित्य की प्रवृत्तियों (साधारणीकरण से मेल न खाने के कारण) अच्छा नहीं मानते। इस सम्वन्ध में कोचे के 'अभिव्यंजनावाद' का खण्डन शुक्लजी ने किया है। निरपेश्वता को दूर तक धनीटने पर भी भावों की सत्ता अभिव्यंजना या उक्ति के अनिभव्यक्त पूर्व रूप में कोचे को स्वीकार करनी पड़ी है। इस सारे विवेचन के बाद हिन्दी समालोचना की वर्तमान प्रवृत्तियों (शुक्लजी के समय की। को पाश्चात्य प्रभाव से युक्त दिखलाया गया। शुक्लजी चाहते है कि हिन्दी समालोचना इन प्रवृत्तियों से बचे। कीरी नवीनना केवल मरे हुए आन्दोलनों का इतिहास छोड़ जाय, नो छोड़ जाय, इससे कविता का स्वरूप नहीं खड़ा हो सकता। अन्त में योरप से बादों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वहाँ अब (शुक्लजी के समय में) वादों से मुक्त होकर लोग साफ हवा में आना चाह रहे हैं। बादी समझना (किसी वाद से युक्त माना जाना) अच्छा नहीं समझा जाता। इस तरह यह निवन्ध समान्त हो जाता है।

१२

ऊपर 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद ' निवन्ध का सार प्रस्तुत करते हुए शुक्लजी के अपने संशोधनों और मीलिक स्थापनाओं की स्पष्ट करने का (जैसे शुक्लजी ने समझा है) प्रयास किया है। यह बात स्पष्ट होती है कि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पर शुक्लजी का घ्यान रहा है। इसी आधार पर शुक्लजी सिद्धान्त की वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हैं। व्यावहार पर शुक्लजी का ध्यान अधिक रहा है। इसी आधार पर शुक्लजी सिद्धान्त की वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हैं। व्यावहार रिकता की कसीटी, 'लोक-हृदय' की पहचान है। इस पहचान के आधार पर ही 'साधारणीकरण' और 'व्यक्तिवैचित्र्यवाद' का भेद दिखलाया मया है। शुक्लजी के सिद्धान्तों में 'लोक-हृदय' की पैठ है। यह पैठ शुक्लजी को प्राचीन आचार्यों से अलग कर देती है। अतः 'लोक-हृदय' शब्द को शुक्लजी

का जान्त्रीय जन्द कहा जा सकता है। 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था ' शक्लजी ने एक स्वतंत्र निवन्य लिखा है, यह निवन्य विशेष रूप से 'लोक-हृदय के सम्बन्ध में शुक्लजी की मान्यता की स्पष्ट करनेवाला है। इस बाबार पर ज्कलकी ने काव्य को दो विभागों में बाँटा भी है। (१) आनन्द की साधनावस्था या प्रयतन-पक्ष को लेकर चलनेवाले काव्य और (२) आतन्द की मिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलनेवाले काव्य । इस आधार पर 'लोक-मंगल 'और 'लोक-रंजक 'स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। 'आनन्द की शाधनाचत्था 'का काव्य 'लोक-मंगल 'से सम्बन्ध रखनेवाला होगा और 'आनन्द की सिद्धावस्था ' का काव्य ' लोक-रंजक' से सम्बन्ध रखनेवाला होगा। यह सारा विवेचन शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं को व्यक्त करनेवाला है। शक्लजी की नैतिक मान्यताओं पर जलग निबंध लिखा जा रहा है अतः यहाँ इतना ही समझ लिया जाय कि शुक्लजो का शास्त्रीय चिन्तन, शुक्लजी की मान्यताओं से प्रमानित हैं । अपनी नैतिक मान्यताओं के आबार पर शुक्छजी क्यावहारिक दुग्टि से सिद्धान्तों को परखते हैं और इस परखने में सिद्धान्तों में संशोधन भी करते चलते हैं। बुक्लजी के मिद्धान्तों का खण्डन उनकी नैतिक मान्यताओं के खण्डन के आधार पर ही किया जा सकता है । यदि हम उनकी नैतिक मान्यताओं की स्वीकार कर लेते है तो फिर उनका विवेचन, चिन्तन, सैंडान्तिक मण्डन आदि सब बैजानिक प्रतीत होगा । अपने विवेचन को शुक्लजी ने बौद्धिक एवं येजानिक बनाने का प्रयास किया है।

\$ 2

इसी प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि शुक्तजो का आचार्यत्व उनके ज्यावहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है। लक्ष्य आचार्य होने का नहीं है। साहित्थिक समस्याओं का निदान खोजते-खोजते, उन्होंने काव्यशास्त्र में अपनी जोर से (प्राचीन मतों का ममर्थन करते हुए ही) कुछ सशोधन किया है। यह संशोधन भी ज्यावहारिकता के आधार पर (सिद्धान्तों को परखते समय) किया गया है। उनके इस कार्य ने ही उन्हें आचार्यत्व का पद प्रदान करने योग्य बना दिया है।

88

किसी मापा का ध्याकरण, उस भाषा का शास्त्रीय रूप है। व्याकरण में मापा की शान्तरिक व्यवस्था के सिद्धान्त होंगे। इन सिद्धान्तों का निर्माण भाषा-विषयक बोध के आधार पर ही (तत् तत् भाषा-विषयक बोध) संभव है। अंगरेजी माणा का क्याकरण जर्मन भाषा-माषी उस समय तक नहीं लिख

सकता जब तक कि वह (जर्मन भाषी व्यक्ति) अंगरेजी पर अच्छा अधिकार नहीं कर लेता। 'भाषा बहुता नीर' (विकसनशील) होने पर भी व्याकरण के कारण भाषा को स्थिर रूप प्राप्त होता है और वह समुखत स्तर तक पहुँच सकती है। यही स्थिति 'काव्यशास्त्र' की भी है। संस्कृत का 'काव्यशास्त्र' हो या अगरेजो का 'काव्यशास्त्र 'हो, काव्यशास्त्र सामान्य होने पर भी दोनो 'काव्यशास्त्रो 'का अन्तर दोनो ही भाषाओं के साहित्य में किए गए चिन्तन का परिणाम है । चिन्तन में नवीनता उसी ममय आ सकती है जब काव्यशास्त्र पर लिखनेवाला व्यक्ति 'काव्य'का रसास्वादन करनेवाला हो। रसानुभृति की पैठ ( किसी भी भाषा के साहित्य में ) के आधार पर ही साहित्यिक-चिन्तन में ज्यावहारिकता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है और इसी प्रकार का चिन्तन सिद्धान्तों में परिष्कार भी ला सकता है। संस्कृत का काव्यशास्त्र, संस्कृत-साहित्य के चिन्तन का परिणाम है। उस चिन्तन के साय, उस साहित्य की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी सम्बद्ध है । इसी तरह अंगरेजी । पाइचात्य ) का काव्यशास्त्र अंगरेजी साहित्य के चिन्तन का परिणाम है। यहाँ कहना यह है कि हिन्दी 'काव्यशास्त्र' का स्वतत्र निर्माण उसी समय सभव है जब हिन्दी साहित्य को चिन्तन का आधार बनाया जायगा। संस्कृत के सिद्धान्तों (काव्यशास्त्रीय) अथवा यूरोपीय (अगरेजी, फ्रेंच आदि काव्य-शास्त्र के) सिद्धान्तों के साथ हिन्दी साहित्य ( कविता, नाटक आदि ) को परलने का परिणाम यह हो रहा है कि सिद्धान्तों पर ही ध्यान बना रहता है और व्यावहारिक रूप में सिद्धान्तों की परख नहीं हो पाती । हिन्दी काव्य-शास्त्र के निर्माण के लिए हिन्दी साहित्य को आधार बनाना परम आवश्यक हैं। रीतिकालीन आचार्यों पर विचार करते समय आचार्य गुक्ल ने ही लिखा ÷ :-

" आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शिवत की अपेक्षा होती हैं उसका विकास नहीं हुआ। किव लोग एक दोहें में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने किवकमें में प्रवृत्त हो जाते। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तक द्वारा खण्डन-मण्डन, नए-नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक् मीमासा था उस पर तक वितक हो नहीं सकता।...... सारोध मह कि इन रीति-प्रशोपर निभैर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्य

### ज्ञान कच्चा ही समज्ञना चाहिए।" "

इन पंक्तिमों के आबार पर यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि समस्त रीतिकाल में 'आचार्यस्व' का आकर्षण बना रहने पर भी हिन्दी का स्वतंत्र 'काव्यशास्त्र' नहीं बन सका है। साचार्य शुक्ल के पूर्व का साहित्यक-चिन्तन (अध्वार्य शुक्ल की ऊपर दी गई पंक्तियों को स्वीकार कर केते हैं तो) गंभीर रूप धारण नहीं कर सका है। आचार्य शुक्ल ने ही वास्तव में प्रथमतः गंभीर रूप से साहित्यिक चिन्तन किया है। यह ठीक है कि आचार्य शुक्ल को हिन्दी की तुलना में संस्कृत की रचनाएँ अधिक प्रिय थी। किन्तु उन्हें हिन्दी में तुलमी, सूर, आयसी आदि कवि भा गए । इसी तरह हिन्दी की अनेक रचनाओं का ( उनकी अभिरुचि के विपरीत रचनाओं का भी-केशव, कवीर आदि) भी उन्होंने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया है। बतः ग्रास्त्रीय-चिन्तन (हिन्दी साहित्य के ग्रास्त्रीय-चिन्तन) के लिए उनकी मनोभूमि तैयार हो गई । ऐसी स्थिति में संस्कृत काव्यवास्त्र को आचार्य शुक्छ परम्परा निर्वाद् ( स्थानापूर्ति के रूप में ) के रूप में नहीं अपना सकते थे। सस्कृत काव्यकास्त्र के सिद्धान्तों का परिष्कार हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों के अनुरूप ( व्यावहारिक दृष्टि से ) होना आवश्यक था । आचार्य शुक्ल का चिन्तन (साहित्यक-चिन्तन), संस्कृत काव्यशास्य की परम्परा को स्वीकार करते हुए भी हिन्दी माहित्य का बाना, लिए हुए हैं। हिन्दी साहित्य का यह बाना ( जिसके कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना पहा है ) उनका अपना है। यह माना जा सकता है कि शुक्लजी के साहित्यक-जिन्तन पर तुलसी का नैतिक-प्रोध हावी है, पर है वह हिन्दी-साहित्य का साहित्यिक-चिन्तन । तुलसीदास के साहित्य को इतना व्यापक रूप इसके पूर्व किसी ने नहीं दिया है । कहना यह है कि शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य की चिन्तन का आधार बनाया है। उनका यह चिन्तन उनकी समीक्षाओं में ('हिन्दी साहित्य का इतिहास में, अनेक कवियों की समीक्षाएँ लिखते समय) भी दिखलाई देता है । चिन्तामणि के निबन्धों में यह चिन्तन प्रायः शास्त्रीय - ( व्याव-हारिकता के आधार पर निर्मित ) - है । इस चिन्तन को आचार्य शुक्ल ने बारम्म से ही विक्वास के साथ छिखा है। इसलिए यह चिन्तन व्यावहारिकता का पुट खेते हुए भी सैद्धान्तिक रूप में दृढ़ भित्ति का रूप लिए हुए हैं।

हिन्दी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (पंद्रहवां सस्करण)
 पृ. २२६-२२७.

सिद्धान्तों को पहले लिखना और फिर उन सिद्धान्तों के व्यावहारिक पक्षों का उद्घाटन करना, चिन्तामणि के निबन्धों का उद्देश्य हैं। 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद 'निबन्ध ही नहीं, अन्य निबन्धों में मी ('कविता क्या है?', 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था 'एव 'रसात्मक बोध के विविध रूप') सैद्धान्तिक पक्ष को पहले स्थान मिला हैं। सिद्धान्तों को आरम्भ में देखने से यदि कोई घबरा जाय तो वह शुक्लजी के व्यावहारिक पक्ष को समझ नहीं सकेगा। शुक्लजी ने आचार्यत्व की दृष्टि से हिन्दी साहित्य को यदि कुछ दिया है तो वह व्यावहारिक पक्ष में ही दिया हैं। शुक्लजी के इस पक्ष को समझने के लिए हमे उनके सिद्धान्तों को (सिद्धान्तों मे पाए जाने वाले पूर्वाग्रहो को भी) स्वीकार कर लेना पड़ता हैं। इस स्वीकृति के बाद ही हम उनकी व्यावहारिक समीक्षा का आनन्द ले सकते है।

५. भाषा और दोली

1 . . -

\*

e e

## ५. भाषा और शैली

निन्तामणि भाग १, आचार्य रामन्द्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबन्धों का सम्रह हैं। हिन्दी गद्य की और विशेष रूप से गद्य में भी निबन्धों की यह उस्कृष्ट पुस्तक मानी गई हैं। इस पुस्तक की भाषा और शैली की कतिपय विशेषताओं का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

2

विषय की दृष्टि में किन्तामणि भाग १, के निबन्धों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। १ मनोविकारों से सम्बंधित निबन्ध (भाव या मनोविकार से कोच तक, )२. काव्यशास्त्र से सम्बन्धित निबन्ध (कविता नया है? काव्य में लोकमंगल की साधनावल्था, साधारणोकरण और व्यक्ति-वैचिश्य-वाद और रसात्मक बांध के विविध इप ) और ३. समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध - (भारतेन्द्र हरिक्चन्द्र, तुलसी का भनित-मार्ग और मानस की धर्म-भूमि )।

भाषा और इंसी

THE PART AND THE AND AND AND THE PARTY AND T

इन सभी निबन्धों में आचार्य शुक्ल की भाषा में गरिमा, उदात्तता, दृढ विचार-धारा, अटूट आत्मविश्वास एवं पूर्णता का बोध हैं। भाषा में वैसक्तिक स्वर उभर कर आया हैं, जिसके कारण शुक्ल की धेली बन गई हैं। शुक्ल की भाषा में शुक्ल को (व्यक्ति को) देखा जा सकता हैं। व्यक्तिविशेष की भाषा में व्यक्ति को पहचानना व्यक्ति की शैली को पहचानना है। इस दृष्टि से शुक्ल की भाषा और शैली का विश्लपण नीचे किया जा रहा हैं।

Ę

भावाय शुक्ल के निबन्ध विचारप्रधान कहें गए हैं। विचारों के लिए (अभिव्यक्ति की दृष्टि से) गद्य उत्तम विधा है। और गद्य में भी निबन्ध सर्वोत्तम विधा है। निबन्धों में किमी विषय से सम्बन्धित बन्धी हुई-शृंखला-बद्ध विचारधारा होती है। आदि से अन्त तक निबन्ध की भाषा में अके कम होता है। इस कम में लेखक के विचारों का-विषय से सम्बन्धित-विदले-षण होता है। निबन्ध का यह कम पहचानना और उम कम की पूर्णता को समझना निबन्धकार के व्यक्ति रूप को पहचानना हैं। अतः निबन्धकार की भाषा का विदलेपण करने के लिए निबन्धकार के विचारों की विदलेषण करना आवश्यक हो जाता है।

चितामणि भाग १, के सभी निबंधों का विश्लेषण यहाँ समय नहीं अतः चिन्तामणि भाग १, के एक निबंध 'रसात्मक बोध के विविध रूप को उदा— हुरण स्वरूप मानकर, शुक्ल की भाषा और शैली का विश्लेषण किया जा रहा है। इससे पूर्व भाषा की चितामणि की भाषा की) कतिपय सामान्य विश्लेषताएँ वतलाई जा रही हैं।

विटगनस्टाइन (Ludwig Wittgenstein) का कहना है - 'दर्शन एक आदर्श भाषा के निर्माण का प्रयास है। पदों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समुचिन रूप से परिभाषित किया गया है तथा ऐसे वाक्यों से युक्त भाषा का जो बिना अस्पष्टता के उन तथ्यों का जिनका संदर्भ वे दे रहे हैं, एक तार्किक आकार प्रकटाए। ऐसी पूर्ण भाषा आणविक तकंबाक्यों पर आधारित रहनी चाहिए। मूळभूत दार्शनिक समस्या इन्ही आणविक तकंबाक्यों की रचना का विवरण देना है।' 'विटगनस्टाइन के इस कथन के आलोक में शुक्त की भाषा को

रि. दर्शन के सौ वर्ष - जॉन पैसमोर - (अनुवादक : बादमल शर्मा तथा ' कलानाथ श्रास्त्री ) - पृ. ५२६ तथा ५२७।

ता प्रथम बान यह दिवलाई देगी कि शुक्लजी की अपनी पारि-ब्दावली है। अपनी पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर उन्होंने एक श के निर्माण का प्रय'न किया है। उक्त आदर्श भाषा में दर्शन (एक विचारभारा) है।

ाव या मनीविकारों से संबंधित निबंधों में एवं काव्यकास्त्र से नबधों में पारिमाधिक शब्द अधिक आए हैं। समीक्षा संबंधी निबंधों में के शब्द अपेतातृत कम हैं।

्क्लजी द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली नीचे दी जा रही हैं -

| पारिभाविक<br>शब्द  | शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा                                                                                                                                                                                                               | बितामणि<br>भा.१,प्.मं. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| भाव या<br>मनोविकार | नाना विषयों के बोध का विधान होने<br>पर ही उनसे मम्बन्ध रवनेवालो इच्छा<br>की अनेककपमा के अनुसार अनुमृति<br>के वे भित्र-भिन्न योग स्थटित होते हैं<br>जो साब या मनोविकार कहलाते हैं।                                                        | <b>१.</b>              |
| भक्ति              | धर्म की रसात्मक अनुभूति है।                                                                                                                                                                                                              | ч.                     |
| उत्ताह             | माहमपूर्ण आतन्द की उमग का नाम<br>उत्साह है।                                                                                                                                                                                              | Ę.                     |
| प्रयहन             | कृद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई<br>अधापार परम्परा का नाम ही प्रवतन<br>है।                                                                                                                                                      | 88.                    |
| क्रमेष्य           | रुमं में आनन्द करनेब लो हो का नाम<br>कर्पण है।                                                                                                                                                                                           | 84.                    |
| স্ত্র              | कियों मनुष्य में जन-स्वारण से<br>विशेष गुण दा शक्ति हा विकास देख<br>उसके सम्बन्ध में जो एक स्थापी<br>आतन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हों<br>जाती है उसे अदा कहते हैं। श्रद्धा<br>महत्त्वका अनुमूति के साथ-साथ पूज्य<br>वृद्धि का संवार है। | 80-                    |

| ऋ स.      | पारिभाषिक।<br>सब्द | शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा                                                                                                                            | चितामणि<br>भा.१,पृ म. |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| હ         | घृणा               | अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर<br>अपने ज्ञानपथ से उन्हे दूर रखने की<br>प्रेरणा करनेवाला जो डु.स होता है,<br>उसे घृणा कहते हैं।                     | ÷. is.                |
| <i>c.</i> | भय                 | किसी आती हुई आपदा की भावना<br>या दुख के कारण के सक्षाम्कार से जो<br>एक प्रकार का आवेगपूर्ण अयवा स्तभ-<br>कारक मनोविकार होता है उसी को<br>भय कहते हैं। | १२५.                  |

अब तक जो शब्द दिए हैं (पारिभाषिक शब्दों के रूप में ) उनका सम्बन्ध मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों से हैं। ऐसे शब्दों की सख्या अधिक है। विस्तार भय से सारे शब्द नहीं दिए जा रहे हैं। वैसे तो निबन्धों के शीर्षक को पारिभाषिक शब्द कह दिया जा सकता है नयोंकि ऊपर दिए गए उदाहरणों में सख्या २, ४ और ५ की छोड़ दें तो सभी शब्द निबन्धों के शीर्षक हैं। कहना यह है कि शुक्लजी अपने निबन्धों में शीर्षकी को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। परिभाषा देने का प्रयास भाषा को एक आदर्श और निश्चित रूप देने का प्रयास है। बौद्धिक रूप से सजग लेखक शब्दों का तौल-तौल कर प्रयोग करता है और व्यर्थ के प्रयोगों से बचता है। शुक्लजों की भाषा में यह प्रवृत्ति पाई जाती हैं। परिभाषा देना 'शब्द 'को निश्चित अर्थ प्रदान करना है। और यह अर्थ तार्किक आधार पर प्रदान करना है। जैसे कि विटगनस्टाइन ने कहा है - पर्दों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समुचित रूप से परिभाषित किया गया है तथा एसे वाक्यों से युक्त भाषा का जो बिना अस्पष्टता के उन तथ्यों का जिनका संदर्भ वे दे रहे हैं, एक ताकिक आकार प्रकटाएँ। हमं देखते हैं कि शुक्ल की भाषा तार्किक है। इस का प्रमाण यह है कि शीर्षकों को । निबन्ध के हीं नहीं, निबन्ध के भीतर अनेक शब्दों को शुक्छ ने परिभाषित किया है । विसे 'इव्यों 'निबन्ध में ईब्यों की परिभाषा तो मिलेगी ही किन्तु साथ ही साथ स्पर्धा, वैर, द्वेष, अभिमान आदि को परिभाषित करने का प्रयास है। इसी तरह अन्य निबन्धों मे भी अनेको शब्द हैं, जिनको सदर्भ के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

कल की माथा में विशिष्ट शब्दावलों का प्रयोग है और वह प्रयोग ह अर्थ में है । मनोविकारों से मम्बन्धित निबन्धों की शब्दावली से द काव्यशास्त्रीय निबन्धों की शब्दावली (पारिप्राधिक शब्दावली) करे नो शुक्ल की माधागत विशेषता स्पष्ट करने में मुविधा होगी। ए कि शुक्ल के मनोविकारों ने सम्बन्धित निबन्धों पर विशेष प्रकाश हाला गया है और न उनका मूल्यांकन ही हुआ है। इस तुलना में स्व में शुक्ल की क्यांति प्राप्त है। उनकी काव्यशास्त्रीय शब्दा-भी मूल्य रखती है। इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं -

| पारिभाषिक ।<br>शब्द | शुक्लजी द्वारा दी गई परिभाषा                                                                          | चिन्तामणि<br>भा. १ पृ. सं. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| माश्रारणी-<br>करण   | जब तक किसी भाव का कोई विषय<br>इस तरह नहीं लाया जाता कि वह<br>सामान्यतः सब के उसी भाव का               | ₹₹७.                       |
|                     | आलम्बन हो मने तब तक उसमें रसोद्-<br>बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती।<br>इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ | ,                          |
| भाव-प्रदर्शक        | साधारणीकरण कहलाता है।<br>रौड़ रस के वर्णन मे जब तक आल-                                                | <b>२२७</b>                 |
|                     | म्बन का चित्रण इस रूप में न होगा<br>कि वह मनुष्य मात्र के त्रोध का पात्र                              |                            |
| भावना या            | हो सके तब तक वह वर्णन भाव-<br>प्रदर्शक मात्र रहेगा।<br>जीवस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर                  | 964                        |
| करपता<br>-          | प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन<br>में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव                                      | <b>१६१.</b>                |
|                     | करना ही उपासना है। साहित्यवाले<br>इसी को 'भावना' कहते हैं और                                          |                            |
|                     | आजकल के लोग 'कल्पना'।<br>भागसिक रूप-विधान का नाम ही<br>सम्मावना या कल्पना है।                         | , २४३.                     |

इस तरह की शब्दावली की संख्या अधिक है। इस तरह के कुछ शब्द और दिए जा रहे हैं । जीना (पृ. १४१), जगत् (पृ १४१), बद्ध-हृदय (प. १४१), मुक्त-हृदय (पृ. १४१), मुक्तावस्था (पृ. १४१), अर्थग्रहण (प्. १४५), बिम्बग्रहण (पृ. १४५), साहचर्य-सम्भूत-रस (पृ १५०), रागात्मक सत्त्व (पृ. १५१), सूक्ति (पृ १५२), काव्यानुभूति (पृ १५२), काव्यद्ष्टि (पृ १५६), मार्मिक तथ्य (पृ. १५७), मनुष्यत्व की उच्चभूमि

(पृ १६०-१६१), जार्त-सकेतवाले शब्द (पृ. १७६), विशेष-व्यापार-सूचक-

बाब्द (पृ. १७६), वर्ण-विन्यास (पृ. १७९), नाद-सौन्दर्य ।पृ. १७९), कार्य-बोधक शब्द (पृ. १८०), लोक-मगल (पृ. २१३), आनन्द की साधना-वस्था (पृ२१४), आनन्द की सिद्धावस्था (पृ.२१४), प्रयत्न-पक्ष (पृ२१४),

उपभोग-पक्ष (पु २१४), शील (पृ. २१८), सौन्दर्य (पृ. २१८) भाव-मण्डल (पृ. २२१), अन्तस्तज्ञा (पृ. २२१), बीजमाव (पृ. २२१), मगल-

विघायिनी-प्रकृति (पृ. २२२), लोकपीड़ा (पृ. २२४), रसोद्बोधन (पृ. २२६, आलम्बनस्व धर्म ( पृ २३० ), शील-दृष्टा ( पृ २३१ ), प्रकृति-दृष्टा

।पृ २३१), शील-वैचित्र्य (पृ. २३२), अपरितुष्ट भाव (पृ. २३२), अन्त प्रकृति-वैचित्र्य (पृ. २३३), आञ्चर्यपूर्णं प्रसादन (पृ. २३३), आञ्चर्य-पूर्ण अवसादन (पृ. २३३), कुतुहल (पृ. २३३), निरपेक्ष-दृष्टि (पृ. २३४),

अर्थवाद (पृ. २३६), अन्तर्भूमि (पृ. २३७), लोक (पृ. २३७) प्रत्यक्ष-रूप-विधान (पृ २४३), स्मृति-रूप-विधान (पृ. २४३), कस्पित-रूप-विधान (पृ २४३, रसात्मक अनुमूति (पृ २४६), रस का लोकोत्तरत्व (पृ. २४७),

विभावन-व्यापार (पृ. २४७), विशुद्ध-स्मृति (पृ. २५३), प्रत्यभिज्ञान

(पृ २५५), स्मृत्याभास कल्पना (पृ. २५७), लाक्षणिक प्रक्रिया (पृ. २७०), उपलक्षण या प्रतीक (पृ. २७०) ... - आदि आदि. इसी तरह अगरेजी के पारिभाषिक (काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक) शब्दों

का प्रयोग करते समय शुक्लजी ने उनका हिन्दी अनुवाद किया है। इन शब्दी का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए अ०रेजी का मूल शब्द भी साथ-साथ दिया -गया है। इस प्रकार की शब्दावली नीचे दी जा रही है,--

| हिन्दी शब्द | अंगरेजी शब्द | यृ. स. |
|-------------|--------------|--------|
| 0 31        |              | -      |

१ चित्रों १९७ Imagery

२. परम्परायुक्त Conventional १९८ ३. शक्तिकाव्य Poetry as energy 288

४. कलाकाव्य Poetry as an art २१५ -

**\***# **E** नावा और संसी

| 4           | शिक्षाबाद                 | Didacticism          | 216 |
|-------------|---------------------------|----------------------|-----|
| Ę.          | चेतना का प्रकास           | Conscious            | 428 |
| <b>13</b> . | अन्तम्संज्ञा का दोन       | Sub-conscious region | 228 |
| 6.          | स्थिर                     | Static               | २२४ |
| ۶.          | गत्यात्मक                 | Dynamic              | 258 |
| ₹ o .       | विन्य                     | Images               | २२८ |
| ११.         | विचार                     | Concept              | २२८ |
| १२.         | अभिव्यंत्रनावाद           | Expressionism        | २२८ |
| ₹₹.         | सकेत पक्ष                 | Symbolic aspect      | २२९ |
| <b>8</b> 8* | त्रत्यक्षीकरण-पक्ष        | Presentative aspect  | 779 |
| १५.         | निरपेक्ष दुष्टि           | Dramatic or absolute |     |
|             |                           | vision               | 238 |
| ₹६.         | पुनरुस्थान काल            | Remassance           | २३६ |
| १७.         | स्वच्छन्दता आन्दालन       | Romantic movement    | २३८ |
| -           | स्वयं-प्रकाश-ज्ञान        | Intution             | २३९ |
| 19          | बुद्धि-व्यवसाय-सिद्ध जांन |                      |     |
|             | या विधार-प्रसूत-जान       | Logical knowledge    | २३९ |
| ₹0.         | अहं का बिसजन              | Impersonality        | २४७ |
| २१.         | नि:मंगला                  | Detachment           | २४७ |
| 22.         | तटस्थ                     | Transcend            | २५४ |
| ₹₹.         | <b>ब्यापक</b>             | Immanent             | 244 |

Ę

पारिभाषिक शब्दों का निर्माण (शब्दों को विशेष अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया) करना, दर्शन की भाषा (विचार-प्रधान) का निर्माण करना है। केवल शब्द ही नहीं (स्वतंत्र शब्द मात्र नहीं) समास (दो एवं दो से अधिक शब्दों से युक्त शब्द) विशेष अर्थों में—पारिभाषिक अर्थों में—शुक्लजी की भाषा में प्रयुक्त झुए हैं। इन सब शब्दों का चयन एवं उन सब का विश्लेषण करने से शुक्ल की भाषा की शक्ति का उद्घाटन हो सकता है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यह शुक्ल की भाषा की एक विशेषता है। अस्तु।

3

आकार्य शुक्ल की भाषा की एक और विशेषता यह है कि अपनी पारिमाधिक शब्दावली को शुक्लजी ने तार्किक आकार प्रदान (Logical form) किया है। इस प्रकार की माषा में आणविक तर्कवाक्य पाए जाते है। शुक्लजी के तर्कवाक्यों को समझने के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली को समझना आवश्यक है। शुक्लजी के अपने निश्चित विश्वास है। उनमें पाया जानेवाला यह विश्वासबीघ उनकी भाषा की बहुत बड़ी शक्ति हैं और इस विश्वास-बोध के कारण ही उनकी भाषा में बृहता, स्पण्टता, निभिकता आदि गुण पाए जाते है। यो कहना चाहिए कि शुक्लजी ने अपने विश्वासों की बौद्धिक आधार दिया। इस बौद्धिक आधार की तर्कवाक्यों के सहारे प्रस्तुत किया गया है। इन तर्कवाक्यों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का

ረ

विश्वास-प्रणाली और वह भी किसी लेखक की विश्वास-प्रणाली लेखक के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती है। शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली पर स्वतंत्र निवन्ध लिखा जा मकता है। प्रस्तुत प्रसंग में (मापा और शैली पर विचार करने की दृष्टि से) इतना कहना काफी होगा कि शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली में महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदशं नैतिक बीध है। आज वाचार्य शुक्ल का खण्डन होता है या उन्हे पुराना कह दिया जाता है, तो उसका एक कारण आज का नैतिक बीध बदल गया है। यह बात निस्संकीच कही जा सकती है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदर्श, नैतिक-बीध को उच्चतम बौद्धिक आधार (अपनी विश्वास-प्रणाली के कारण) एकमात्र आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि विश्वास पुराने हो जाने पर भी बौद्धिक आधार में (विश्वासों को प्रदान किया गया बौद्धिक आधार) ज्ञान का दमकता प्रकाश पाया जाता है। शुक्ल का यह प्रकाश मापा की शक्त का दोतक है।

۲

अब हम शुक्ल की विश्वास-प्रणाली से शुक्ल की भाषा में पाए जाने-बाले तर्कवाक्यों का सम्बन्ध जोड़ें। यह सम्बन्ध जोड़ना यद्यपि बहुत कठिन हैं, फिर भी किचित प्रयास किया जा रहा हैं।

डेविड हथूम ने लिखा है :-

'यदि हम पूर्वांनुभूति पर विश्वास रखकर तर्क में उतरें और पूर्वांनुभूति को अपने भविष्यत्कालीन अनुमान का मापदण्ड समझें तो हमारे तर्क केवल सम्मान्य हैं। हो मकते हैं और उपरितिद्धि विभाजन के अनुसार वे वस्तु एवं उनकी सत्ता नक ही मीमित रहेंगे। तथाणि यदि ह्यारा विवरण ठीक और सन्तोषजनक है तो इस प्रकार के कोई तर्क हो ही नहीं सकते वस्तु के अस्तित्व मम्बन्धी समान नके धार्य कारण भाव पर आवारित है और इस संबंध का ज्ञान के बार प्रवासन को धार्य होता है, और हमारे बारे प्रायोगिक निगमन हमी चारणा पर अवज्ञित्व है कि मार्था नहीं के अनुक्त्य ही होगा। अब इस अन्तिम मान्यता की सम्भाष्य हकीं अथवा सत्ता विषयक तकीं हारा सिद्ध करने की चेटा करना मण्डलाकार परिस्मण मात्र होगा। अयवा यह तो साध्य को ही सिद्ध मण्डला है।

इंबिड हुनुम के टम कथन के मंदर्भ में शुक्लजी की विश्वासप्रणाली का अध्ययन किया जा मकता है। इतना तो हम कह ही सकते हैं कि विश्वास पूर्वीतुभूति और सम्बारी पर आधारित होते हैं। अत: इस आधार को लेकर यदि हम तक करेंगे ता परिणाम वही होगा, जो डेविड हचूम ने ऊपर बतलाया है, यह तो निध्चित रूप से कहा जा मकता है कि शुक्लजी जो कहते हैं, उस पर उनका पूर्ण जिञ्चाम है। विश्वास और तर्क इन दोनों में प्रथम स्थान (शुक्छ की भाषा मे) विश्वास को देना होगा। शुक्छजी के ये विद्वास पूर्वीनुभूति जीर संस्कारों पर आधारित हैं। इस स्थिति मे यह कहा जा सकता है कि गुनल में के तक पूत्र तिभून (विश्वास-प्रणाली की दृष्टि से) हैं। यों कहना चाहिए कि ओ कुछ ध्वलाजी कहते हैं, उस पर उनका विश्वास है और ये विश्वास ही उनकी भाषा को ताकिक रूप प्रदान करते हैं ऐसी स्थिति में बीकी ये खागमन पत्रसि नहीं जा मकती। शुक्लजी प्रायः निगमन पद्धति या ग्रेंकी में ही किसने है। इस प्रकार की ग़ैली के गुण दोष शुक्लजी की (भाषा मे) विश्वास प्रणाली में मिल जाएँगे। प्रायोगिक स्तरीं पर भी शुक्लजी मागमन का उपयोग : प्राय:) नहीं करते। ऐसे स्थलों पर भी वे निगमन का उपयोग करते हैं। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी की माणा में उनका विश्वास आरंभ में ही दिखलाई देगा। यह हे वे अपनी मान्यता को व्यक्त कर देंगे और बाद में ने उसे अध्यामकीय र्वेली में समझाते जाएंगे। शूक्लजी के तर्क उनके निवंधों में डेबिड हचूम के शब्दोमें मण्डलाकार होंगे।

20

अब हम तर्कवाक्यों को देखें। इसे समझाने के लिए "रसात्मक बोध के विविध रूप" निवंध के प्रथम दो अनुक्लेदों को लिखा जा रहा है। इसमें अलग अलग बाक्य लिखें जा रहे हैं। बाद में उनका किश्लेषण किया जा रहा है।

१. मानव बुद्धि सम्बन्धी विवेचन - डेविड हथूम - (अनुवादक : हाँ. श्रीकृष्ण सक्तेना) - प्. ३१ और ३२.

### प्रथम अनुच्छेद

#### बाक्य संख्या

#### वास्य

- संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसकी रूप-गति से उसके भीतर विविध मानों या मनो-विकारों का विधान हुआ है।
- २. सौन्दर्य, माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, कूनता इत्यादि की भावनाए बाहरी रूपी और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं।
- इ. हमारे प्रेम, भय, आञ्चर्य, कोघ, करुणा इत्यादि भावो की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं—इसी चारों ओर फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही हैं।
- अब हमारी आँखें देखने मे प्रवृत्त रहती है तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते है; जब हमारी वृत्ति अन्तर्मुखी होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पडते हैं।
- ५ बाहर-भीतर दोनों और रहते हैं रूप ही।
- ६ सुन्दर, मधुर, भीषण या कूर लगनेवाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौंदर्य, माधुरं भीषणता या करता कोई पदार्थ नहीं।
- भौदियं की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुओ या व्यापारों का मन मे आना ही हैं।
- इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता मीषणता आदि की भावना भी रूप होकर मन मे उठती है।
- ९ किसी की दयाशीलता या कूरता की भावना करते समय दया या कूरता के किसी विशेष व्यापार या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता हैं, जिसके अनुसार भावना तीव्र या मन्द होती हैं।
- १०. तात्पयं यह है कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

### द्वितीय अनुच्छेद

१. मन के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता है।

おおとうないないないない ないかかい まはないなった

या तो यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यों का त्यों प्रतिविभ्य होता है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान। प्रथम प्रकार की आभ्यन्तर रूप-प्रतिति त्मृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप-योजना या मूर्ति-विधान की कल्पना कहने हैं।

कहते की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रकार के भीतर रूप-विचानों के मुख हैं प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप-विचान। अत: रूप-विचान तीन प्रकार के हुए।

- (१) प्रश्यक्ष रूप-विद्यान, (२) स्मृति रूप-विद्यान और
- (३) कल्पित रूप-विधान।

इन तीन प्रकार के रूप-विधानों में मातों को इस रूप में बार्गान्त करने की शक्ति होती है कि वे रस कोटि में आ सकें, यही हम यहाँ दिखाना चाहते हैं।

कान्त्रित रूप-विधान द्वारा जागरित मामिक अनुभूति तो सर्वत्र रमानुभूति भानी जाती है।

प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं में रसानुभूति की कोटि में आ सकती है, इस बात की ओर ध्यान दिलाना इस लेख का उद्देश हैं। (पृ. २४२–२४३)

अब भौली का विक्लेयण किया जा सकता है। प्रथम अनुच्छेद में दस और दूसरे अनुच्छेद में ९ वाक्य हैं। इन जाक्यों में यदि परस्पर वापित करें और साथ ही स्वतंत्र रूप से वाक्य के विधान पर विचार सिषाति स्पन्ट होती है।

### प्रथम अनुच्छेद

प्रथम आवय में ही जुक्छजी अपना विद्यान प्रस्तुत करते हैं अर्थात् वय में 'कल्पना का निर्माण 'केंसे हुआ ? यह कहा एया है। यदि से पूछा आय कि कल्पना का निर्माण कैसे हुआ ? और साथ ही मनोविकारों का विधान कैसे हुआ ? तां इन दोनों का उत्तर सटीक और स्पष्ट साथ ही बिना किसी लागलपेट के सीधा—सीधा ( विश्वास के साथ ) इस प्रथम वाक्य में हैं। प्रथम वाक्य में दो वाक्य हैं जो 'और 'अव्यय से जुड़े हुए हैं। इस वाक्य में विश्वास और तर्क दोनों को देखना चाहें तो विश्वास की मात्रा अधिक दिखाई देगों और त्रिश्वास के अनुरूप तार्किक विधान प्रस्तुत किया गया है। इसे समझने के लिए इस प्रथम वाक्य को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख देंगे और फिर विचार करे.—

प्रश्न : कल्पना का निर्माण कैसे हुआ ?

उत्तर: ससार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण ( हुआ है । )

प्रस्त . मनोविकारों का विधान कैसे हुआ ?

उत्तर: और इसी की (कल्पना की) रूप-गित से उसके भीतर (मनुष्य के भीतर) विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है।

इस तरह से यदि प्रथम वाक्य के प्रश्न बनाकर उत्तर देखें तो लगता हैं कथन कितना स्पष्ट हैं। कोई झिझक नहों। विचार साफ हैं। किर विक्यास भी व्यक्त हुआ है। वाक्य में 'हीं ' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। 'हों ' शब्द निश्चित विश्वास को व्यक्त करता हैं (विकल्प का प्रश्न नहीं उठता)। इसी तरह 'और इसी को' पदसमूह में विश्वास दृढ़ होता हुआ दिखलाई देता हैं। 'और' केवल सम्मुच्य बोधक अध्यय नहीं, अपितु वह अपने में पिछले वाक्य की सारी शक्ति समेटने का काम करता हैं। पिछले वाक्य की शक्ति प्राप्त कर बाद का वाक्य और बलवान हो गया हैं। शुक्लजी ने मनोविकार को ही भाव माना है या यो कहिए कि दोनों शब्दों को एक अर्थ में प्रयुक्त किया है। इसीलिए 'भाव या मनोविकार' लिखा है। अपने इस प्रथम वाक्य को ही शुक्लजी ने बाद के वाक्यों में विश्लेषित किया है।

दूसरे वाक्य में पहला वाक्य निहित है। यहाँ भावो या मनोविकारों को विक्लेषित किया गया है। सौन्दयं, माधुयं, विचित्रता, भीषणता, कूरता इत्यादि भावनाएँ हैं (यह मनोविकार का विक्लेषण हैं)। ये भावनाएँ बाहरो रूपों और व्यापारों से निष्पन्न हुई हैं। बाहरी रूप व्यापार के लिए प्रथम वाक्य में 'संसार-सार्गर की एम तरवें कहा गया है। पहले काक्य का विचान ही

दूसरे वाक्स में विज्लियित हुआ है। कोई नया विधान दूसरे वाक्य में नहीं है। विस्तार केवल 'भावों या मनोविकारों' को दिया गया है।

तीमरे वाक्य में भावो । प्रेम, मय, आश्चरं, कीय, करणा इत्यादि) की प्रतिप्ता करने वाले नृत आलम्बन बाहर के माने गए हैं। शुक्लजी ने विशेष बात यह नहीं कि 'मूल आलम्बन बाहर के ही हैं। 'बाहर के ही हैं अर्थात् 'संसार-सागर की रूप सरंगों' के ही है। कथन प्रथम वाक्य में भिन्न न होने पर भी तीमरे बाक्य में 'मूल आलम्बन' विधान नया है। यह विधान प्रथम वाक्य को विश्लेशित करने वाला ही हैं। कहा यह गया है कि 'मूल आलम्बन' बाहर ही के हैं (काफी बल देकर और विश्वाम के साथ कहा है) यही नहीं योजक चिहन (——) लगाकर विधान को । बाहर ही के हैं, विधान की दोहराते हुए (बल देकर) कहा गया—- 'इसी चारों और फैले हुए स्वात्मक जगत् के ही हैं।'

बीय वाक्य में बाहर एवं भीतर का अन्तर स्पष्ट किया गया है। बीथा वाक्य दो वाक्यों का एक काव्य है। एक का सम्बन्ध बाहर से हैं और इसरे का सम्बन्ध बाहर में हैं और इसरे का सम्बन्ध बाहर प्रतीत होंगे और का सम्बन्ध बाहर प्रतीत होंगे और वृत्ति अन्तर्म् की हो जाएगी तो रूप भीतर दिखलाई देंगे। एक प्रकार से तीशरे वाक्य में बाहर (मूळ आल्डम्बन) पर जोर दिया गया था। वह बाहर बाला रूप बृत्ति के अन्तर्म् की होने पर भीतर दिखाई पडता है। बाहर के विना भीतर नही, यह बात शुक्लजी कहना चाहते हैं।

पांचवे वाक्य में दोनों रुपों की एकता को दोहराते हुए कहा गमा कि वास्तव में के क्षप ही है। ये रूप ससार-सागर की रूप-तरगों के है।

क्ठ वाक्य में रूप को विश्लेषित किया गया है। कहा गया कि रूप से भिन्न (शहर रहने वाके) सौक्दर्य आदि भिन्न पदार्थ नहीं। सुन्दर रूप से अस्त्रम मींदर्श नहीं. मधुर रूप से भिन्न माधुर्य नहीं इसो तरह कूर रूप से भिन्न कुरता नहीं। इनमें प्रथम बाहर हैं और दूसरा भीतर हैं।

सातमें बाबस में इमी बान को और विश्लेषित किया गया है। कथन एकदम स्पष्ट हैं। तौंदर्म भावना जगना वास्तव में सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं का मन में आना है। सींदर्भ की भावना जगती है मन में । भीतर ) किन्तु जिनके कारण जगती है वे वस्तुएँ बाहर हो है। वही बात दोहराई गई है।

आरटवें बाक्य में सातवे बाक्य को और स्पष्ट किया गया है। 'इसी

प्रकार 'का संबंध सातवें वाक्य से हैं। मनोवृत्तियाँ या भावों की सुन्दरता भीषणता आदि की भावना रूप होकर मन में उठती है। एक प्रकार से शुक्लजी 'रूप 'बाहर होते है, इसे फिर स्पष्ट कर रहे हैं।

नौवें वाक्य में वाहर-भीतर को व्यावहारिक रूप में समझाया गया है। अंतर केवल यह हैं कि भावना के तीव-मद होने के कारण वतलाए गए हैं। बाहरी रूप-विधान तीव होगा ( मानम में चित्र बनते समय ) तो मावना तीव होगी और मंद होगा तो भावना मंद होगी।

दसवे और अन्तिम वाक्य में प्रथम वाक्य को दोहराया गया है और अब तक को वाक्यों का सार प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण उत्तर प्रस्तुत किया गया है। हम देखते हैं कि पूरे अनुच्छेद में प्रथम वाक्य सब से महत्त्वपूर्ण है। बाद के वाक्यों में प्रथम वाक्य के विधान को विश्लेषित किया गया है। इस विश्लेषण में एक कम है। यह कम शृंखलावद्ध हैं। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी खुलती बाती है। इनको जोड़ दो तो प्रथम वाक्य स्पष्ट हो जाता है। अतिम वाक्य में अनुच्छेद को पूर्णता प्रदान की गई है। प्रथम वाक्य में विश्वास ( ऊपर स्पष्ट किया गया ) अलकता है और बाद के वाक्यों में तर्क वाक्यों के आधार पर कथन को स्पष्ट किया गया है। प्रथम वाक्य वास्तव में स्थापना है। बाद के वाक्य तर्कवाक्य हैं, जो स्थापना को विश्लेषित करते हैं। अत्विम वाक्य में स्थापना को निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष यह हैं कि कल्पना मानिसक कप- विधान हैं।

## द्वितीय अनुच्छेद

द्वितीय अनुच्छेद में नौ वाक्य है। वास्तव में आठ वाक्य ही हैं (पांचवें और छठे दोनों को एक वाक्य माना जा सकता है।) प्रथम अनुच्छेद की तरह द्वितीय अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ केवल सार प्रस्तुत करते हुए यह कह सकते हैं कि प्रथम अनुच्छेद में मह विधान स्थापित किया गया कि 'कल्पना' 'मानसिक रूप-विधान हैं'। इस मानसिक रूप-विधान का वर्गीकरण इस अनुच्छेद में किया गया है। संक्षेप में वाक्यों के क्रम का विश्लेषण इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य में कहा गया कि भानसिक रूप-विधान को वर्शकरण इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य में कहा गया कि भानसिक रूप-विधान वो तरह का दोता है दूसरे वाक्य में

दोनों विकल्प प्रस्तुत किए गए तीसरे में एक विकल्प का अन्तविभाजन और उनका नामकरण हैं। चौथे में प्रथम अनुच्छेद को दोहराया गया और कहा गया कि में सब रूप-विधान ही हैं। पाँचवा-छठा रूप-विधानों (तीन प्रकार के) के नामकरण यतलाने हैं। मातवे वाक्य में कहा गया कि इन तीनों प्रकारों में भावों को जागरित करने की शक्ति होती हैं और वे रस-कोटि में आ सकते हैं, यह दिल्लाना हैं। आठवे में और नांवें में लेल के विशेष उद्देश्य की स्पट्ट किया गया है।

33

दोनों अन्कड़ेदों के विवरणों को देखने के बाद अब शैली को स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा-शैली पर विचार करते समय यह देखना पहता है कि भाषा प्रयोग कैसे हैं और ध्यक्त विचारों का कम क्या है? निबंध का भोर्षक 'रसात्मक बोध के विविध रूप' है। इस शीर्षक से सर्वेषित शुक्लजी के जो विकार हैं (मान्यनाएं बादि) उसी की इस निबंध में लिखा गया है। क्षम देखने हैं कि प्रथम दो अनुक्छेदों में गुक्लजी ने विषय (लेख के विषय) और तस्सम्बर्णी उद्देश्य की स्पष्ट कर दिया । निबंध का आगे का माग (ऊपर विदल्लियश नहीं किया गया। भी यदि देवा जाय तो तीनों रूप-विधानों की साब्द करने में बही दौली आगे बहती है, जो प्रथम दो अनुच्छेदों में है। शुक्लजी खैसे जैसे विकार करते जाते हैं, येसे वैसे विचार माणा के अभाव मे व्यक्त नहीं हो सकते ) वे लिखती जाते हैं। विचार स्पष्ट होने के कारण भाषा स्पष्ट है। स्पद्द ही नहीं, अपने विचारों पर विश्वास होने के कारण स्पष्टता में विश्वास सलकता है। 'ही' शस्य का अयोग शुक्लजी बार बार करते हैं। प्रथम अनुच्छेद में दस में से साल बानयों में 'ही' का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य से दूसरे वास्य का सम्बन्ध जीवने में शुक्लजी सर्वनामों का प्रयोग करते है। इस प्रकार के प्रयोग में सर्वनाम शब्द पर काफी बल होता है। 'इसी', 'इसी प्रकार',' यह ' एव ' और ' (सम्मुचय बोधक अव्यय। भी केवल जोडने का काम नहीं करत बस्कि बाक्यों को परस्पर जोडते हुए बाद में आने बाले बाक्य में पहले बाक्य के बल को समेटते दिखलाई देते हैं। भाषा की यह प्रवृत्ति अपने (शुक्लजी के अपने) विकारों में बास्या रखने के कारण ही बा सकी है। अगला वादय जिल्हा समग्र शुक्लजा यह मूलते नहीं कि पीछे क्या किसा गया है। अपने बिश्वासो की । पूर्व कथनो की। वे बार बार । विचारी के रूप में ही। बंहराते हैं। जैसे हमरे अनुस्छेद के चौथे वाक्य में 'कहते की 'आवस्त्रफता महीं कि ' इस तरह के विधान (दोहराने वाले विधान) शुक्लजी

की भाषा म जगह जगह पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण दिए जा रहे है -ं बात यह है कि ' (पृ २४४). ' तात्पर्य यह है ' (पृ. २४७) 'हमारा कहना यह है कि ' (पृ. २४७) ' जैसे कह आए है ' (पृ. २५५); 'कहने कि आवश्यकता नहीं कि (पृ. २५६) ' एक बात कह देना आवश्यक है कि ' (पृ.२५९); 'यह तो हुई' (पृ,२५९), 'पहले कहा जा चुका है' (पृ. २६१); 'जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हें (पृ. २६४) 'सच पूछिए तो ' (पृ २६४) 'अब तक जो कुछ कहा गया है ' (पृ. २६७) 'हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं (पृ. २६७); 'यहाँ पर इतन ही समझ रखूना आवश्यक हैं (पृ २६७) आदि आदि। ये सभी उदाहरण एक ही निवन्ध रसात्मक-बोध के बिविध रूप से दिए गए हैं। इस प्रकार का पदसमूह शैली की दृष्टि से यह स्पष्ट करता है कि लिखने वाला अपने विचारों के प्रति सजग है, सावधान है, जो कुछ पीछे कहा गया है, उसे अच्छी तरह जानता है। यो ही कुछ लिखना है, यह समझकर नहीं लिख रहा है। भाषा-प्रयोग के आधार पर विचारों का क्रम अब स्पष्ट किया जा सकता है । डेविड ह्यूम का कथन है-'मानव के विविध विचार सदा परस्पर सम्बद्ध होते हैं। ' व सुक्लजी के विचार (पूर्वानुभूत एव सस्कारों से युक्त विश्वासजन्य होने के नाते ) आरम्भ से ही स्पष्ट प्रतीत होते हैं। लगता है जो विचार पहले वाक्य मे ( विधान के रूप में ) व्यक्त किया, गया आगे आनेवाले वाक्यों में स्पष्ट होता जा रहा है। विचारो की दृष्टि से शुक्ल को समझना हो तो हमे वाक्यों के कम में से किसी वाक्य की (विशेष रूप से वे वाक्य जहाँ उदाहरण नहीं दिए गए हैं और सिद्धान्तों का मण्डन हो रहा हो) उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । पहले वाक्य के बाद यदि चौथा वाक्य पढ़ ले (बीच के दोनों वाक्यों को छोड़ दें) तो विचारों का ऋम टूट जायगा । शुक्लजी संभवतः इसीलिए अपने पूर्वकथनों को बार बार दोहराते हैं कि पाठक समवत पिछले कम को कही भूल तो नही गया । इस प्रकार की शैली से विचारों का कम लिखनेवाले के मस्तिष्क मे बना हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है।

#### १२

चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों की भाषा और शैली का विश्लेषण अति सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । अब तक के कथनों को समेटते हुए यह

१. मानव बुद्धि सम्बधी विवेचन—डेविड ह्यूम-(अनु 'डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना . पृ २/.)

कहा जा मयना है कि चितन म मैलिकता होन के कारण एव विचारों में पूर्वानुभत अनुभव होने के नाने, तथा मस्कारों से युक्त विश्वास प्रणाली होने के नाने. (यह विश्वास प्रणाली महावीरप्रसाद द्विवेदी युगीन नैतिक-बोधसे युक्त है) शुक्ल की भागा में विधिष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शुक्लजी ने शब्दों की नया अर्थ प्रदान किया है और उनकी इस गुणवत्ता के कारण हिन्दी में (गद्य में) कमावट आई है। हिन्दी की यह कमावट—गद्य की कसावट—आज भी आदर्श है। आदर्श भागा का निर्माण—परिभाषिक शब्दों का निर्माण—शुक्ल की भागा की अपनी विशेषता है। आज भी काव्यशस्त्र की चर्चा में, विचार—विनिमय में, समीक्षा आदि में और इसी तरह किसी विषय के विश्लेषण में शुक्ल की शब्दावनों का प्रयोग होता है। शुक्ल के समय की नैतिक भाग्यताएँ अब नहीं रह गई हैं, विचारधारा बदल गई हैं किन्तु इस बदलती परिस्थिति में शुक्ल का गद्य हमारे लिए आज भी आदर्श है तो केवल इसीलिए कि शुक्ल के बिन्तन में स्पष्टना है और माय ही चिन्तन के प्रति—अपने चिन्तन के प्रति—अपने चिन्तन के प्रति—वपने विन्तन के प्रति—वपने चिन्तन के प्रति —वपने चिन्तन के प्रति —वपने चिन्तन के प्रति चिन्तन के प्रति —वपने चिन्तन के प्रति —वपने च

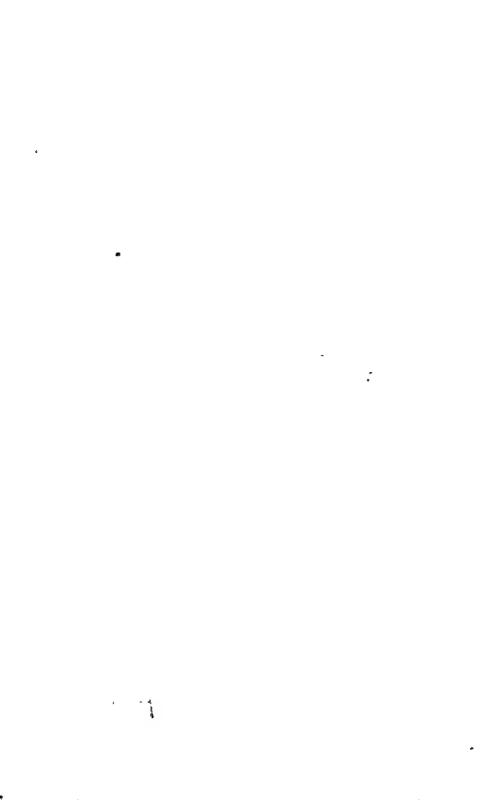

# ६. नैतिक मान्यताएँ

आवार्य राम पर्द्र शुक्ल की विचारधारा पर उनकी नैतिक मान्यता-बींका प्रभाव है। उनका यह प्रभाव उनके दृढ व्यक्तित्व का चोतक है। इस प्रभाव के कारण वे जगह अमह निर्णय देने चलते हैं। निर्णय देने की क्षमता मान्यताओं के निश्चित हो जाने पर ही आ सकती है। शुक्लजी की शक्ति का रहस्य उनकी नैतिक मान्यताएँ है और इसी तरह उनकी कमजोरी भी नैतिक मान्यताओं में निहित है। इन मान्यताओं का विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

--- 7---

जान इचूई ने लिखा है - "नीतिशास्त्र का उद्देश सही या गलत अथवा बच्छे या बुरे के वृष्टिकीण से साचरण के सम्बन्ध में हमारे निणंगीं का विधिवत् विवरण देना है। े हम देखते हैं कि शुक्लजो आचरण के सम्बन्ध में विधिवत् निर्णय देते रहते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी नैतिक मान्यताएँ स्थिर हो गई थी। शुक्लजो के व्यक्तित्व को एक प्रकार से नैतिक स्यक्तित्व भी कहा जा सकता है। उनका यह व्यक्तित्व उनके द्वारा दिए गए

निर्णयों के आधार पर पहचाना जा सकता है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का विवेचन उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही किया जा रहा है। इस विवेचन में खण्डन-मण्डन पक्ष भी आ जाता है। इससे बचकर शुक्लजी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है।

7

यह पहले ही कह दें कि शुक्लजी की स्थापनाओ, चाहे वे समीक्षा

सम्बन्धी हों, काव्यशास्त्र सम्बन्धी हों या इतिहास (साहित्य का इतिहास ) सम्बन्धी हो, इन सब पर, उनकी नैतिक मान्यताओं की अभिट छाप है। शुक्लजी का विरोध करनेवाले वास्तव में उनकी नैतिक मान्यताओं का ही

विरोध करते हैं। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेथी अपनी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य : बीसवी शताब्दी' में शुक्लजी से अपना मतभेद व्यक्त करते हैं। इस समय में वे शुक्लजी की मान्यताओं का खण्डन करते हैं। सच देखा जाए (और ध्यान से देखा जाय) तो मान्यताओं का यह खण्डन, नैतिक मान्यताओं का खण्डन है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:~

(१) "रामचरित-मानस के जिस व्यापक आदर्श की ओर शुक्लजी सब से अधिक आकृष्ट हैं, वह हैं लोक-धर्म का आदर्श। समाज में सभी व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति किसी न किसी सम्बन्ध सूत्र से बँधे हुए है। इन समस्त सम्बन्धों का निर्वाह समाज के सुचार संचालन के लिए

अत्यावश्यक है, किन्तु सुचारु सचालन तभी संभव है जब सभी लोग अपने-अपने कर्तव्य को समझे। कर्तव्यो का बड़ी ही सुन्दर और आदर्श प्रतिष्ठा राम-चरित में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में लोक

—धर्म का बड़ा ही उत्कृष्ट निरुपण उक्त काव्य में किया गया है। अवश्य ही वह निरुपण आदर्शात्मक हैं, क्योंकि उसमें सर्वत्र कर्तव्य पक्ष की ही प्रधानता है। किसी को अपने अधिकारों का व्यान नही

112

नतिक मान्मताएँ

<sup>-</sup> १. नैतिक जीवन का सिद्धान्त – जॉन डयूई (अनुवादक:कृष्णचन्द्र) भूमिका-पृ१

रखना, सब को कर्तव्य का ही पालन करना है। इसी आदर्शात्मक लोक-श्रम में शुक्लको की वृत्ति रम गई है, इस त्यागमय धर्म को ही वे व्यवहार-यर्ग मानने लगे है।"

द्युक्लजी की नैतिक मान्यताओं का सब से बड़ा आधार रामचरित मानस है। मानस का यह आदर्श मुहाबना प्रतीत होने पर भी वह आदर्श निष्क्रिय है तथा वैराय्यम्लक है, ऐमा बाजपेयीजी का कहना है। वे लिखते हैं:

'रामकरित्रमानम के इस वैयितिक त्यागपक्ष का जब तक पूर्णत उद्घाटन नहीं किया जाता तब तक कर्तव्य—पक्ष को उसकी उचित आभा नहीं मिल सकती। गृक्लजी ने वैराय्यमूलक निक्तिय, अध्यात्म के मूकावले इस क्रियाकील लोकबर्म की आवाज उटाई है जो सुनने में बटी मूहावली मालूम देती है, किन्तु उन्होंने भारतीय लोक-वर्म की त्यागमूलक भित्ति का यथेष्ट विवरण हमारे सामने नहीं रखा। वे एक प्रकार में इसकी उपेक्षा कर गए है जिसके कारण भारतीय प्रयूत्ति—मार्ग और निवृत्ति मार्ग की एक ही भूमि पर खडी हुई दार्शनिक धालाए गुनलकी द्वारा परस्पर विरोधिनी, बना दी गई है। स्वार्थ या आमक्ति का त्याग प्रवृत्ति के मूल में भी है और निवृत्ति के भूल में भी है और निवृत्ति के भूल में भी है और निवृत्ति के भूल में भी। दोनों का आधार एक ही है किन्तु शुनलजी ने अधार के उन ऐस्य की ओर ध्यान न देकर प्रवृत्ति और निवृत्ति, आन और कर्म, व्यक्तिसत साथना और लोक-धर्म दोनों को एक दूसरे का विरोधी बना दिवा है। अवस्य ही शुक्लजी का यह दार्शनिक विरोध सारवीय अध्यात्म-वास्त्र के लिए अन्यायपुर्ण हो गया है।"?

याजपेथीजी यहाँ एक प्रकार से जुक्छजी की नैतिक मान्यताओं का ही विश्लेषण कर रहे हैं। जुक्छजी की नैतिक मान्यताओं ने उनके साहित्यिक निर्णयों को प्रमाजित किया है। इस सम्बन्ध में वाजपेयीजी की पक्तियाँ इस प्रकार हैं:-

> ' वे (शूनलजी) अपने युग की बाहच आदर्शवादी नीतिमत्ता के हानी होने के फारण व्यवहारों का जो व्यक्त सीदर्य देखना चाहते

१. हिन्दी साहित्य: बीसकी शताब्दी-नंददुलारे वाजपेगी-(१९५८) वाला संस्करण-प्.३२.

२. -बही-प. ७३.

नीतिक मान्यताएँ

हैं वह उतनी प्रचुर मात्रा में न तो सूरदासजी में मिलता है और न आधुनिक छायाबाद या रहस्यबाद के काव्य में ही। यहाँ कारण है कि वे एक ओर गोस्वामी तुलसीदास और उनके सानस महाकाव्य के सामने सूरदास के भाव भरे पदों को स्थान नहीं देते और दूसरी ओर नवीन समुन्तत गीतकाव्य के ऊपर ऐसी साधारण प्रवन्य रचनाओं को रखना चाहते हैं जैसे काव्य में 'नूरजहाँ' या 'हल्दीवादी ' अथवा गद्य में 'शेष स्मृतियाँ'। जायसी बेकारे बीच में पड़ गए है। एक ओर तो वे प्रबन्ध कथा-नक के रचियता है और दूसरी जोर रहस्यवादी। मैं कह सकता हूँ कि शुक्लजी ने उनकी प्रबन्ध पट्ता की जितनी प्रशंसा की है और बाहच जीवन व्यापारों का जितना विवरण दिया है, उनके रहस्यवाद की ओर वे उतने आकृष्ट नहीं हैं। कहा नहीं जा सकता कि जायसी के बदले उन्हें कोई मुक्तककार रहस्यवादी सुफी कवि दे दिया जाय तो वे उसकी कितनी कद्र करेंगे? मेरा अपना अनुमान ती यह है कि हाफिज, रुमी या शेख साडी जैसे बड़ें से बड़े किव भी उन्हें नहीं जचेंगे, क्यों कि वे शुक्छजी की बंधी हुई परिपाटी पर नहीं बले हैं। उनकी रुचि और परल में वेपूरे नहीं उतर सकते "

इन पंक्तियों में शुक्लजी की साहित्यिक अभिकृषि का उद्धाटन हुआ है। उनकी यह अभिकृषि नैतिक मान्यताओं से आकान्त है, यह भी स्पष्ट है।

वाजपेयीजी ने इस तरह आचार्य शुक्ल की साहित्यिक मान्यताओं एवं उन मान्यताओं सम्बद्ध नैतिक मान्यताओं तथा दार्श्वनिक उपपित्यों का विश्लेषण विस्तार से किया है। वाजपेयीजी के आचार्य शुक्ल पर लिखे हुए इन तीनों ही निबंधों में (हिन्दी साहित्य: बीसबी शताब्दी में लिखे) आचार्य शुक्ल का जहाँ-जहाँ खंडन हुआ है, उस खंडन में एक बात ब्यान रखने योग्य यह है कि यह खडन मूलत: आचार्य शुक्ल की नैतिक मान्यताओं का खंडन है। आधार ही काट दो तो आगे का उस आधार पर किया गया मूल्यांकन अपने आप कट जायगा। आधार को (नैतिक मान्यता को)

हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी नंददुलारे वाजवेयी (१९५८ बाला संस्क-रण) पृ. ७२.

स्वीकार कर सने हैं, तो कहन समय नहीं हैं। सच्चाई तो यह है कि खंडन-मंदन को छोड़कर नियमों म अपनन नैतिक मान्यताएँ समाज्यास्त्रीय घरातल पर बनलाई का सकने हैं। दतना तो हम सब स्वीकार करेंगे कि शुवलजी की वैतिक मान्यना में का नैवातिक विज्लेषण अब तक नहीं हुआ है। नैतिक मान्यताएँ गूण-धेण से पूचन हो सकनी हैं किन्तु गुणदोष सामाजिक संदर्भ में ही यतलाए जा नवन है। नैनिक मान्यताओं का अध्ययन इसीलिए समाज-धास्त्रीय ही यदना है। जिनामधि भाग १ के निबची के आधार पर इस दृष्टि में मह विजेबन परतृत किया जा पहा है। इस विवेचन में शुक्लजी के नियंगों की (धानोजिक नयम में दिए गए नियंगों को) तथ्य छप में स्वीकार किया गया है और इसी अधार पर निष्कार्ष छप में ज्यान्यताएँ स्पष्ट की मा रही है।

4

मनोवितारा से सम्बन्धित लिखे गए निबन्धों म मनोविकारो का बिक्लपण एवं मध्याका जनस्त्रकी ने सामाजिक आधार पर ही किया है। इन निश्रंभी की नेपक मनोजेशानिक निषम्य नहीं कहा जा सकता। युक्छजी इन निबन्धों में अपनी नीतक मान्यताओं को व्यक्त कर देते हैं। नीतिक मान्य-ताएँ सर्वेव भाषाविक-ज्यवस्था मे सम्बद्ध होती है। समाज निरपेक्ष नैतिक मान्यनाक्षी की कल्पना नहीं की जा सकती। जतः किसी समाज-विशेष में सान्य मान्यनारी इमरे प्रकार के गमात्र में भी मान्य होगी या उन्हें स्वीकार कर लिया आयया, ऐसा नहीं कहा जा मकता। इसी तरह एक युग विशेष की गान्यतार्गं, उस अन-विशेष के समाज से सम्बद्ध रहेगी और उनका स्वरूप म्म-विशेष के बटाउने पर इदाउ मकता है। मान्यताओं के बदल जाने पर भी खनका महत्व एंतिहासिक तो कम के कम रहता ही है और यदि वे मान्यताएँ बाद में भी प्रावन्तित रहती हैं तो उनका मृत्य निश्चित रूप में महत्वपूर्ण माना श्रा सकता है। यहाँ कहना यह है कि सुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ भारतीय परम्परा से सम्बद्ध होते हुए भी खनलबी के अपने युग की समाज विशेष में प्रथमित मान्यताओं को व्यतन करनेवाली है। यदि हमं गुनल को गुनल-युप की ( महायोरप्रमाध दियेशी कालीन ) नैतिक मान्यताओं को बाहिक क्य में जिल्लेपन करनेबाला मान ने और उस सबमें में शुक्तजी का समाज-शास्त्रीय (निविष्क मान्यवाओं का समाजशास्त्रीय ) बक्ययन करे तो यह अध्ययन रोचक हा सकता है। यह तो आज भी निस्संकोच कहा जा सकता है कि महावारप्रसाद विवेदी कालीन सब से श्रेष्ठ चिन्तक हिन्दी में पदि कोई हुमा है, सो वह मुनल ही है। यस तो आज भी हमें गुक्ल का सभाव सटकता है और पग-पग पर उनसे सहमत न होते हुए भी विवश होकर उन्हीं से बल प्राप्त कर हमें चलना पड़ रहा है। शुक्लजी की यह शक्ति उसी समय पहचानी जा सकती हैं, जब हम उनकी नैतिक मान्यताओं का समाजशास्त्रीय आधार खीज छैं। यह अध्ययन स्वय एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ इस अध्ययन के कुछ आधार एव स्यूल नैतिक निर्देशों को दिखलाकर ही ( जिसे शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का बल मी कहा जा सकता है ) संतोष किया जा सकता है। यह अध्ययन की इति नहीं, अथ है ऐसा मानना चाहिए।

Ę

सब से पहले जो बात हम शुनलजी में देखते हैं, वह है उनका सामाजिक चिन्तन। शुक्लजी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, समाज के संदर्भ में सो बते हैं। व्यक्ति को विशेष मानने पर भी उस व्यक्ति में जिस धर्म को वे खोजते है, वह धर्म सामाजिक है। शुक्लजी ने धर्म की समझाने के लिए मानस का सहारा लिया है। चिन्तामणि भाग १ में 'मानस की धर्म-भूमि' निबन्ध जनके इसी प्रकार के विचारों का परिणाम है। धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है: "वर्म है बह्य के सत्सस्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अख़िल-बिश्व-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार गरिवार और समाज ऐसे छोटे क्षत्रों से लेकर समस्त मूमडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में और समष्टि रूप में, अखिल-विश्व की शास्वत स्थिति में सत् की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। " (पृ. २०७). धर्म की इस व्याख्या में शुक्लजी का व्यान परिवार से लेकर समस्त भूमडल के मानव समाज की स्थिति-रक्षा पर है। अपने इस कथन की शुक्लजी ने स्थान-स्थान पर मीमांसा की है और इसके व्यावहारिक पहलुओं पर विचार भी किया है और इस तरह के पात्रों की, जो स्थिति-रक्षा में सहायक रहे हैं, उनकी प्रशसा भी की गई है। अतः घम के मंबंध में इस कथन की दार्शनिक व्याख्या करने के बजाय हम उनके दिए गए निर्णयों को और समाज-व्यवस्था संबंधी विचारो को देख सकते हैं।

Ų

यह तो मानना पड़ेगा कि शुक्लजी की मान्यताएँ (नैतिक मान्यताएँ) जिस समाज पर—समाज दर्शन पर—बाधारित है, वह हिंदू समाज है। इस सबंध में उन्हें अपनी परपरा पर गर्व है और अपने में अटूट आत्मविश्वास है। इसके प्रमाण में निम्न लिखित पिक्तयौं देखी जा सकती हैं:—

ममार में तदस्य रहकर शांति सुखपूर्वंक लोक-व्यवहार सबची उपदेश देनवालों का उतना अधिक महत्त्व हिंदू-धर्म में नहीं हैं जितना संभार के भीतर भूसकर उसके व्हवहारों के बीच गान्त्रिक विभूति की उपोत्ति जगानेवालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवनार नहीं माने गए है। अपने जीवन-हारा कर्म-मौदर्ग संघटित करनेवाले ही अवतार कहे गए हैं।" ( थ. ४२ )

ध्रम विश्वास के अनुमार श्वला रामचरितमानस का मूल्याकन करते है। राम उनका भाषा पात्र है। राम करते हैं। राम उनका भाषा पात्र है। राम करते हैं या निर्णय देते हैं, तब उनका नैतिक दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट होता है। शुक्लाओं की नितक मान्यताएँ रिद्धिजन्य कितनी है और अपने चितन के आधार पर उमने ने किस प्रकार का संशोधन चाहते हैं और इस संशोधन में उनके पून की गामाजिक स्थितियों का चित्र वे किस प्रकार से सींचने हैं, यह मथ, तथ तक स्पष्ट नहीं होता तब तक शुक्लाओं की अपनी निर्णा मान्यताएँ राष्ट्र नहीं हो मकती। जान उपाई ने नैतिक सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया है। (१) महिजन्य नैतिकता और (२) विमर्शात्मक मैतिकता। जान तक सक्य को रिह्मन्य ही बहा जा सकता है। अपने चितन के भागार पर जहाँ—जहाँ वे आधारयकलान्मार नैतिकता को विमर्शात्मक छप बेते कालते हैं, वहाँ—जहाँ वे आधारयकलान्मार नैतिकता को विमर्शात्मक छप बेते कालते हैं, वहाँ—बहा हम जनको शुक्ला की अपनी निजी नैतिक मान्यताएँ मह सकते हैं। इसमे पहले हम दोनों प्रकार की नैतिकता का अन्तर देख सकते हैं। इसमे पहले हम दोनों प्रकार की नैतिकता का अन्तर देख सकते हैं।

6

जॉन इज्रूं ने कडिजन्म नैतिकता और विमर्शात्मक नैतिकता का अन्तर स्पष्ट करते हुए किसा है। " रुडियन नैतिकता का परिणाम कुछ र निश्चित आदेश, नियम और निश्चित विधि—निषेष होते है, जब कि विमर्शात्मक नैतिकता में एंसा नहीं होना " .. आगे और लिसा है:- " नैति-ध्या सा मिद्याना — (१) मनुष्य के मन में पैदा होनेवाले विभिन्न प्रकार के अन्तर्दिकों का सामान्यीकरण करता है और इस प्रकार वह एक कुष्टियास्त और परेशानी में पह हुए अनित को इस बात में सहायता देता है कि यह अपनी विशिष्ट समस्या को एक अधिक व्यापक प्रसंग में रखकर उसका समायान सोज सके। (२) वह यह बता सकता है कि जिन्होंने इस

तरह के विषयों पर विचार किया है, उनके इस प्रकार की समस्याओं को बौद्धिक दृष्टि से हल करने के मुख्य-मुख्य तरीके क्या है. और वह व्यक्तिगत विचार-विमर्श को अधिक विधियुक्त और प्रबुद्ध बना सकता है। क्यों कि वह ऐसे विकल्प सुझा सकता है, जिनकी उसके बिना उपेक्षा कर दी जाती और मनुष्य के विवेक और निर्णय को अधिक सगत और समजस बना सकता है... विमर्शात्मक नैतिकता का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे विमर्श और अनुचिन्तन से व्यक्ति अपने लिए स्वय निष्कर्ष निकाल सकता है। व्यक्ति के लिए पहले से तैयार और गढ़े-गढ़ाए निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न विमर्शात्मक नैतिकता के स्वरूप का ही व्याघात है। " इस आलोक मे शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं पर विचार हो सकता है।

यह तो हम देखते हैं कि शुक्लजी के पास समस्याओं का हल —सामा-जिक समस्याओं का हल—मौजूद हैं। और यह हल कर्तव्य पक्ष की अधिक व्यक्त करनेवाला हैं। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं में इमीलिए रुढ़िजन्य नैतिकता का पुट अधिक हैं। रुढिजन्य नैतिकता के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

(१) "जनता के मम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला क्षात्र—घमं है। आत्र—घमं के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अ।वतार राम और कृष्ण क्षत्रिय है। क्षात्र—घमं एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक—रक्षा से हैं कमं सौंदर्य की योजना क्षात्र जीवन में जितने रूप में सभव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में सभव नहीं। शिवत के साथ क्षमा, बैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप—माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, मुख—भोग के साथ परदुखकातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म—पथ का अवलम्बन इत्यादि कर्मसौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष-योग और कहाँ घट सकते हैं? इसी से क्षात्र धर्म—के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक ममंस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने का सामर्थ्य उसमें हैं। " (पृ. ४३)

नैतिक जीवन का सिद्धात-जॉन डचूई-(अनुवादक-कृष्णचन्द्र.)
 पृष्ठ. ५ और ६

एक प्रकार से यह कथन (जिसमें आदर्श राम के गुण है) सभी सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करनेवाला प्रतीत होता है। राम की शरण में जाते ही समस्याओं का हल ( राम में विश्वास रखने के नाते) अपने आप हो जाएगा। यदि इस कथन को विश्लेपित करे और व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ी गहराई से विचार करे तो लगेगा कि इस कथन में रुढ़िजन्य नैतिकता का भाव निहित है। ऐसा क्यों प्रतीत होगा? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा इसल्लिए प्रतीत होगा कि रामचरितमानस के राम (अपने आप में आदर्श होते हुए भी और सामाजिक समस्याओं का निदान प्रस्तुत करनेवाले होते हुए भी ) एक विशेष प्रकार की समाज-व्यवस्था से सम्बद्ध है। अतः बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के सदर्भ में उस अतीत का स्टब्स देखना एक प्रकार से रुढि का आग्रह करना है। रुढिवादियों के सम्बन्ध में कहा हैं- " सक्षेप में हम कह सकते हैं कि रुढिबद्ध धारणाएँ. स्थितियो को अर्थ प्रदान करती हैं अर्थात् उनके द्वारा तत् तत् सदभौं में सीमाएँ निर्धारित होती रहती हैं। वह स्थिति विशेष की व्याख्या या परिभाषा व्यवहारों में सभावित अथवा वास्तविक रूप में करने का प्रयत्न करती रहती हैं। इस प्रकार से किसी स्थिति-विश्रेप की ब्याख्या या परिभाषा करना सदैव अपेक्षित स्थितियों की स्वीकृतियों में बद्ध रहना है। साथ ही रुढिवादी को नैतिक दायित्वों का निर्वाह करना पडता है और यह स्थित सस्कृति के प्रतिमान या मानक (Cultural norm ) की अभिव्यक्ति होती है। वे स्थितियाँ, जिनके बीच रुढिवादियों का विकास होता है और वे आगे बढते रहते हैं; सस्कृति-विशेष से सम्बद्ध हीते हुए प्राय वे सामृहिक सधर्ष और नेतृत्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती हैं।" १ किम्बाल यग के इस कथन के सदर्भ में यदि

Handbook of Social Psychology By—Kimball Young. Revised editon of 1963, printed in Great Britain by Butler Tanner ltd. London—page-189.

I "We may say, in short, that the function of a stereotype is to give meaning to a situation, that is, to delimit behavior with reference to it. It defines the situation in terms of acts, potential or actual This definition of the situation always involves the operation of expectation and acceptance. This, in turn, makes for regularity and hence for prediction and control. Furthermore, a stereotype may well have to do with moral action, in which case it becomes an expression of a cultural norm. The situation from which stereotypes develope and continue in the culture are largely those concerned with group conflict and leadership."

शुक्लजी की ऊपर दी गई पंक्तियों को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि शुक्लजी ने स्थित विशेष को अपेक्षित अर्थ प्रदान किया है। क्षात्र-चर्म की अपूर्व महिमा दिखलाई गई है। और जैसे कि कहा गया है, इनका सम्बन्ध सामूहिक —सवपं और नेतत्व से है।

-9-

पडती हैं। उन्होने अपनी बौद्धिक क्षमता से परम्पराओं की व्याख्या वैज्ञानिक रूप में की है। शुक्लजी की बौद्धिक क्षमता से हम इतने आकानत हो जाते हैं कि सहज ही में यह नहीं सोच सकते कि यह परम्पराओं का समर्थन है। हिन्दू-सस्कृति से प्रमावित समाज निश्चित रूप से शुक्लजी की व्याख्याओं, विश्लेषणो एवं विवेचनो, चाहे वह मनोविकारों से सम्बन्धिन हो या अन्य

शक्लजी की नैतिक मान्यताएँ परम्पराओ का समर्थन करती जान

विषयों पर हो, से बल ग्रहण करता है। मतोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध एक प्रकार से आचरण के विधि-निपेधों से युक्त है, किन्तु इन विधि-निपेधों को वैज्ञानिक रूप दिया गया है। एक प्रकार से हिंदू-संस्कृति के अनुसार लिखी गई आचरण-सहिताएँ, इन निबंधों में अनकहे ही व्यक्त हो गई है या कह दी गई है। ऐसा आभास सहज ही में इसलिए नहीं होता कि स्थित-विशेष को परिभाषित किया गया है और वर्गीकरण आदि करते हुए, वैकल्पिक स्थितियो पर विचार करते हुए, मनोविकार विशेष को शुक्लजी ने विषय-प्रधान (वैज्ञानिक) बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि पहले ही कहा गया है शक्लजी का यह सारा विश्लेषण कर्तेव्य-पक्ष पर अधिक प्रकाश डालता है। यों कहना चाहिए कि यह सारा लेखन व्यक्ति के लिए होते हुए भी व्यक्ति की निजी समस्याओं के हल की दृष्टि से नहीं है। यह सारा लेखन व्यक्ति को समाज का एक अग मानकर समाज की स्थिति रक्षा के लिए (लोकमंगल के लिए) किया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति को समाज से कुछ पाने की अपेक्षा कम है, इसके विरुद्ध व्यक्तिको समाजके लिए अपनी ओर से देना ही देना है। शुक्लजी का यह समाज-दर्शन इसीलिए एकांगी हो गया है। यह समाज-दर्शन व्यक्ति को समाज के सदर्भ में देखता है, समाज को व्यक्ति के संदर्भ में नही देखता ।

नैतिक मान्यताओं में विमर्श को कितना स्थान प्राप्त है इस पर मी

विमर्शात्मक नैविकता का स्वरूप उस समय स्पष्ट

विचार होना , चाहिए

होता है जब हम लेखक को अन्तर्द्वां की स्थिति से गुजरते हुए देखे। यही नहीं वह अपने युग की ऐतिहासिक यथार्थ रेखाएँ खीचकर, युग के आक्रोश को, युग की पीडाओं को तथा युग की समस्याओं को व्यक्त करे और इन सब को ब्यक्त करते समय अपने विमर्श या चिन्तन के आधार पर निर्णय दें। इस प्रकार के निर्णयों में ही लेखक की विमर्शात्मक नैतिकता झलक सकती हैं। इस दृष्टि से जब हम शुक्लजी के निबन्धों को देखते हैं, तो हमें निराश होना पडता है। जिस लेखक में अपूर्व आत्मविश्वास है और जिसका आत्मविष्वास प्रथम वाक्य में ही झलक जाता है, भला वह अन्तर्द्वन्द्र की म्यितियों से गुजरता हुआ कैसे दिखलाई देगा? आत्मविश्वास और अन्त-हुंन्द्व का मेळ नहीं हो सकता। अन्तहंन्द्वों के स्थान पर शुक्लजी के लेखन में आक्रोश है। इसी तरह अपनी समकालीन स्थितियो से शुक्लजी ने असतीष व्यक्त किया है और उनकी दृष्टि में जो प्रवृत्तियाँ घातक यी, उन्होने उसे रोकने की भरसक चेट्टा की है। शुक्लजी के व्यग्य उनके अपने समय की सामाजिक स्थिनियों को (शुक्लजी की दृष्टि में ही। स्पष्ट करते है। राक्ल जी का सारा आकोश व्यक्ति के लिए हैं, उस व्यक्ति के लिए हैं, जो सामाजिक दायित्वों को भूल बैठा है, अपनी परम्पराओं को जानता नही है और न ही अपनी ओर से इस दिशा में (परम्परानुसार अनुमोदित नैति-कता। जानने के लिए प्रयत्नशील है। शुक्लजी व्यय्य भी करते है तो उसमें उनका हेतु व्यक्ति की सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग करना रहा है। जहाँ जहाँ व्यक्ति सामाजिक दायित्वों से विमुख होता हुआ दिखलाई देता है, ( शुक्लजी की दृष्टि में ही ) वहाँ—वहाँ वे व्यग्य करते जान पडते हैं। उनके व्यग्यों में उनके भीतर का आस्मविश्वास हँसता रहता है। इस हँसी को पहचानना बहुत कठिन है। हैंसने के क्षण उन्मुक्त हृदय के क्षण होते हैं और इन क्षणों में यदि हम किसी लेखक के साथ हो जाएँ (लेखक की भावना या लेखक की विचारधारा के साथ) तो हम उम लेखक के अन्तर का दर्शन कर सकते है। शुक्लजी बाहर से गभीर प्रतीत होते हैं। उनके हँसनेवाले व्यक्तित्व की झलक उनके व्याग्यों के बीच छिपी हुई है। सक्षेप में शुक्लजी की विमर्शात्मक नैतिकता उनके अकाश और उनके व्याग्यों में निहित है। उनके लेखन का यह अश उनके अपने समय के समाज से हैं। अत. अपने समय के समाज पर उनके द्वारा दी गई टिप्पणियाँ ही उनकी नैतिक मान्यताओं को-- विमर्शात्मक नैतिक मान्यताओं को--व्यक्त करने में समर्थ हो सकती है।

ح شايد بيد

8 8

अब हम शृक्लजी के आक्रोश और व्यग्य का विश्लेषण करे। यह पहले ही कह दिया गया है कि शुक्लजी का आकोश और व्यग्य व्यक्ति के प्रति है। उस व्यक्ति के प्रति जो सामाजिक दायित्वों को भूल वैठा है। अतः यह माना जा सकता है कि शुक्लजी की दृष्टि में एक आदर्श समाज की कल्पना है। उनका यह आदर्श समाज रामचरितमानस का आदर्श समाज है। रामराज्य की कल्पना उनके मानस में विराजमान है। शुक्लजी का स्वप्न सुलसी के इस स्वप्न से पूर्णत. मेल रखता है। ऐसा कहा जा सकता है:--

कबहुँक हो यहि रहिन रहोंगो।
श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते सत सुभाव गहींगो।
यथालाभ सतोष सदा काहू सो कछ न चहींगो।
परिहत-निरत निरन्तर मन कम बचन नेम निबहींगो।
परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहींगो।
बिगत मान सम सीतल मन, पर गुन नहि होष कहींगो।
परिहरि देह जिनत चिन्ता, दुख सुख समबुद्धि सहींगो।
नुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहींगो।
.... विनयपत्रिका, १७२

इस कथन के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कहना यह है कि व्यक्ति को इस दिशा में (हृदय परिवर्तन करने के लिए) मोड़ना कि वह कुलसी के इस पद के भावानुकूल अपनी आत्मा को सहज रूप में निर्मेल करने के लिए तैयार हो जाय, शुक्लजी का लक्ष्य प्रतीत होता है।

शुक्लजी व्यक्ति के प्रति (व्यक्ति के स्वभाव-संशोधन के लिए)
जितने अधिक संवेत जान पडते है, उतने समाज के प्रति नहीं। यदि यह
कह दिया जाय कि समाज के वैज्ञानिक स्वरूप की और उन्होंने व्यान नहीं
दिया तो अनुचित नहीं होगा। इसीलिए शुक्लजी का नैतिक पक्ष एकागो
हो गया है। उनका आकोश और व्यंग्य अपनी जगह ठीक होने पर भी
(उनके भीतर समाज की मगल कामना होने पर भी) वह समस्याओ कासामाजिक समस्याओ का —नैतिक निदान प्रस्तुत करने में असमर्थ है।
समाज की परिवर्तित स्थितियों की कल्पना शुक्लजी ने नहीं की है। समाज
को स्थिर मान लेना, एक निश्चित सस्कृति के भीतर समाज की आदर्श
कल्पना कर लेना एव उन्हीं सामाजिक मानदण्डों को स्वीकार कर लेना
(मानस के समाज) अपने युग के समाज से कटकर रहना है। और जो अपने
युग के समाज से कटकर रहता है, उसमें उस समाज के प्रति आकोश का
माव आ जाता है। आकोश का कारण फिर समाज को न मानकर व्यक्ति

को मानना क्यों कि व्यक्ति दूषित हो गया है, अत. समाज मे गड़बड़ी है। व्यक्ति के स्वभाव-संशोधन से फिर अतीत को स्थापित करने की चेच्टा, यह सब ऐसा चक है जिसमें शुक्लजी उलझ गए है और इस कारण उनकी नैतिक मान्यताएँ विमर्शात्मक (बदलती परिस्थितियो के अनुरूप) स्वरूप लेने में असमर्थ रह गई है। इस पर भी शुक्लजी की प्रशंसा इस बात में की जा सकती है कि शुक्लजी व्यक्ति विशेष पर (व्यक्तिगत रूप में ) न अपना आकोश व्यक्त करते हैं और न ही व्यग्य । उनका आकोश और व्यंग्य सामा-न्योनमुख है। अर्थात् शुक्लजी का आकोश और व्याय प्रवृत्तियों के प्रति है; उन प्रवित्यों के प्रति जो उनके अपने आदर्श समाज की कल्पना के विपरीत है। यह पहले ही कह दिया गया है कि शुक्लजी में अन्तर्देन्द्र नहीं मिलता। अन्तर्देन्द्र के क्षण, किसी व्यक्ति के जीवन में उस समय वाते हैं, जब व्यक्ति नैतिक विकल्पों में फंसा रहता है और विकल्पों से सकल्प की ओर आने में प्रयत्नशील रहता है। यदि व्यक्ति अपने इन नैतिक विकल्पों को सकल्प में बदलने की सही सही स्थिति व्यक्त कर दें और यदि राह पा ले तो निष्कर्ष रूप में जिस नैतिक पक्ष को वह स्वीकार कर लेगा, वह नैतिक पक्ष विमर्शात्मक नैतिकता का रूप होगा। अन्तर्देन्द्र के क्षण व्यक्ति की कमजोरी के क्षण होते हैं और समस्याओं का निदान खोजने के क्षण होते हैं। इन क्षणो में व्यक्ति नैतिक बल प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ समायोजन ( Adjustment ) के लिए प्रयत्न करता रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियाँ अधिक जाप्रत और सशक्त होती है और व्यक्ति चाहता है कि समाज उसको समझे और न समझने की अस-मर्थता (समाज द्वारा व्यक्ति के न समझने की अममर्थता) ही उसके अन्तर्द्धन्द्व का .सत्रण होती है। आकोश की स्थिति इससे कुछ विपरीत है। अन्तर्हन्द जहाँ अपने प्रति होता है, आकोश वहाँ औरों के प्रति होता है। एक व्यक्ति जब दुमरे व्यक्ति के मानस का विश्लेषण करने लगता है, दूसरे व्यक्ति के अन्तर्हन्द को समझकर उसका निदान अपनी ओर मे प्रस्तृत करने लगता है और इस तिदान में उन प्रवृत्तियों को जिन्हें वह अनुचित और धातक समझता है, उनके प्रति वह जो कुछ कहता है, वह आक्रोश का भाग होता है। पिता को अपने पुत्र पर आकाश हो सकता है। इसी तरह पत्नी को अपने पति पर आकाश हो सकता है। आक्रीश की इन स्थितियों में व्यक्ति दूमरे व्यक्ति की अपने अनु-रूप बनाने के लिए प्रयत्नशील दिललाई देता है। चूंकि दूसरा व्यक्ति अपने अनुरूर्य नहीं है अतः उसके प्रति अपने अनुरूप बनाने की स्थितियों पर विचार करते समय मन में-वैयक्तिक रूप में ही - आवेग होता है, यह आवेग आक्रोश

के रूप में फूट पड़ता है। आचार्य शुक्लजी का आक्रोश व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का है। इसमें भी उनका आक्रोश विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति है, जो अपने को विद्वान् तथा पंडित समझते हुए भी ऐसी प्रवृत्तिया को अपनाए हुए हैं, जो समाज के लिए ( शुक्लजी के दृष्टि में ) धातक हैं। शुक्लजी का यह आकोश भी (जैसे कि पहले ही कह दिया गया है) व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, प्रवृत्तियों के प्रति हैं, ऐसा कहा जा सकता है। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी का आक्रोश वस्तुमूलक है, व्यक्तिम्लक नही है। जहाँ प्रवृत्ति को काटना है, वहाँ वे उस प्रवृत्ति का विवेचन विस्तार से करेंगे और बाद में उसके उस स्वरूप का उद्घाटन करेंगे, जिसे वे उचित नहीं समझते। उचित न समझने का वे कारण हैमें और उम सम्बन्ध में अपनी ओर से सकारात्मक मुझाव भी देंगे। इस सब के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। किसी प्रवृत्ति को नकारना इतना सरल नही है। शुक्लजी ने किसी प्रवृत्ति को चलते दग से नहीं नकार। है। इटन का विरोध मा श्रीचे हा विरोध करने से पहले उन्होंने उनके मत की समझने की कीशिय की है। आकोश के साथ-साथ शुक्लजी व्यग्य भी करते चलने हैं। उनका व्यग्य विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति हैं जो नासमझ है या अन जान में अज्ञान के कारण कुछ-को-कुछ समझ बैठे हैं। व्यन्य करते समय भी शुक्लां कुछ-को-कुछ समझने का उद्घाटन करते हैं और चुप हो माने हैं। बहन हुआ तो स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। बहुत जगह नाम को आनते हुए भी (व्यक्ति विशेष के ) नाम को शुक्लजी ने लिखा नहीं हैं। उदाष्टरण के लिए :--

"पर आजकल इस प्रकार का (प्रकृति से परिचय) परिचय वाबुओं के लिए लज्जा का विषय ही रहा है। ये देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में बड़ी शान समझते हैं। में अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तृत देखने गया ... वसन्त का समय था। महुए चारों और टाक रहे थे। मेरे मुंह से निकला—'महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मृझे रोककर कहा, 'यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती ममर्थोंगे।' में चुप हो गया; समझ गया कि महए का नाम जानने से बाबूपन में भारी बहु। लगात है।"

इन पिनतयो में व्याय है। कही कही व्याय और आक्रोश दोनो शाय साथ हो गए हैं। दोनो में से कॉन प्रधान है, यह पहचानना कठिन हो गया है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।— 'उदाहरण के लिए आत्मग्लानि और क्षोम के वे वचन जिनकें द्वारा वह (हैमलेट) स्त्री जाति की भत्सेंना करता है। अतः हमारे देखनें में ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मनबहलाब के लिए खड़ा किया हुना कृतिम तमाशा ही होगा। पर डंटन साहब के अनुसार ऐसी मनोवृत्ति का चित्रण नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना का सब से उज्ज्वल उदाहरण होगा।" प. २३५

#### ??

और अब अन्त में शुक्लजी के नैतिक बल को परखें। उनकी इस शक्ति का रहस्य उनका अपना आत्मविश्वास है। उनके इस आत्मविश्वास का कारण उनका अपना जान है। यह मानी हुई बात है कि जान प्रकाश का सूचक है। किमी विषय के अन्तर्वाहय विश्लेषण की क्षमता, उस विषय के प्रति विद्यास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। शुक्लकी का आत्मविद्यास इसीलिए अन्ध-विश्वास नहीं कहा जा सकता। ज्ञान के लिए सब से बड़ा आधार तथ्य होते है। तथ्यो पर दृष्टि रखना और तथ्यों की मीमासा करना तथ्य के भीतर निहित सत्य तक पहुंचने का प्रयास होता है। शुक्लजी की दृष्टि प्रारम्भ से ही तथ्यो पर रही है। इसीलिए उनके कथनों में (तथ्यो की ज्ञानमूलक मीमाना के कारण ) विश्वास झलकता है। मनीविकारी का अध्य-यन (विक्लेषण एवं मूल्यांकन) समाज-मनोवैज्ञानिक है। इस ज्ञान को वैज्ञा-निक कहा जा सकता है। रसेल ने लिखा है-"विज्ञान तत्वतः ज्ञान की व्यव-स्थित लोग के अलावा और कुछ नहीं हैं। और ज्ञान अपने तास्त्विक रूप में मंगलम्य ही है-कुछ बुरे लोग उसका चाहे जितना दुरुपयोग करें। ज्ञान पर ही विश्वास खो बैठना मनुष्य की सर्वोत्तम क्षमना पर विश्वास खो देना होगा, और इसलिए मैं तिस्सकोच इस बात को दोहराता हूँ कि एक कम विकसित पुग के बचकाना सन्तोषों की खोश करनेवाले भीर लोगो की अपेक्षा दृढ तर्केवादी का विश्वास अधिक अच्छा है। उसका आशावाद अधिक पौर-षमय और दृढ़ हैं।"" रसेल की इन पक्तियों में खुक्लजी की शक्ति के (नैतिक शक्ति के ) रहस्यीद्घाटन का सकेत हैं। शुक्लजा का सन्तोष बचकाना नहीं है। वह दृढ़ है। इसीलिए विश्वाम में आशावादी स्वर है और यह बाशा-वाद पौरूषमय हैं।

१. वैज्ञानिक परिदृष्टि-वण्ट्रेड रसेल-(अनुवादक: गगारतन पाण्डेय)
पृ. १०३-१०४

शुक्लजी के विश्व स को तकबादी विश्वाम कहा जा रायता है। जिस विश्वास के पीछे तक का यल हो, वह विश्वास जीवनी - र्जावत का छो रण होता है। यह जीवनी-शक्ति शुनलजी में है। यह शक्ति उस समय और बलवान मानी जा सकती हैं (तर्काश्रित विश्वास की करि।) अब विश्वाम रखनेवाला (व्यक्तित्व) पक्ष-विपक्ष दोनो का बरतुमूलक विवेचन (तन्यों के आधार पर) कर? में समर्थ हो। अपने विश्वास के छिए सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के तर्क देने आने चाहिए। नकारना बहुत सरल है। किन्तु नकारने के स्थान पर सकारने वाली स्थितियों को निदान रूप में (विश्यास के साय) प्रस्तुत करना बहुत कुठिन है। शुक्लजी के तर्कों में सकारने । विस्वास के समर्थन थाया तर्फ) और नकारने (विद्वास के विरोध में प्रवित्त प्रवृत्तियों का खण्डन करने दाले तकं) दोनो की अपूर्व सक्ति हैं। उनकी हाँ में भार ना में अपूर्व बल है। मुक्लजी बीच की स्थिति (शंगा गए गरादन, जपना गए जमनादान वाली स्थिति) का पभद नहीं करते। आज गुरुणजी की नकारा जा रहा है किन्तु सकारनेवाली स्थिति (नकार के जभाव का पूर्वि करनेवाली रियति। अब भी दिखलाई नहीं देता। चूम-फिर भर ध्या फिर ज्याल मी की बार देवते हैं। उनका नैतिक बळ आज भा हम लागा का नैतिक बढ प्रदान कर पहा है। शुक्लजी का महत्त्व केवल ऐतिहासिक नहीं हैं,(अपने समय में दी गृह्य रखरे काला महत्त्व) वह आज भी हमारे । छए उपयानी हं जैंगे-जेंसे समय बीतना जा रहा हैं, शुक्लजी का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। शुक्ल के बल का पहचानकर हा हम शुक्त की परम्परा की आर की स्थित में आगे यहां सकते हैं। उनकी कम-जोरियों का उद्घाटन तो हुआ है, किन्तु उन कमजोरियों के कारणों की नैतिक मीमांसा नहीं हुई है। यहाँ ऊपर जो विश्लप्रण प्रस्तुत किया गया है, वह इस दिशा में बहुत संक्षिप्त प्रयाग है। अन्त में कहना यह है कि शुक्लजी की शक्ति का रहस्य उनकी नैनिक मान्यताओं में निहित है। ओर इसी तरह उनकी कमजोरियां भी नैतिक मान्यताओं में निहित है। और नैतिक मान्यताएँ समाज-सस्कृति-सापेक्ष होती है, अतः यह विवेचन समाज-सस्कृति-सापेक्ष स्थितियों के सदर्भ में करने से ही नैतिक मान्यताओं का विवेचन वैज्ञानिक हो सकता हैं। इस दृष्टि से शुक्लजी अपने युग का समाज-संस्कृति-सापेज स्वितियों का नैतिक मूल्याकन करनेवाले हिन्दों के एकमात्र चिन्तक तथा मनी षी है। इस दृष्टि से उनका महत्त्व अपनी जगह सदैव बना रहेगा।

७. और अन्त में



## ७. और अन्त में

अब तक शुक्लजों के सम्बन्ध में (चिन्तमणी भाग १ के आधार पर)
लिखें गए अध्यायों का यहाँ समाहार करते हुए, यह उपसंहार लिखना है।
यद्यपि अब नया कुछ भी कहने के लिए नहीं है किन्तु इन अध्यायों के कम
एवं उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक हैं। इसी तरह पुस्तक की योजना
एवं उसकी मीमाओं को भी स्पष्ट करना है। इसी वृष्टि से यह उपसहार लिखा
जा रहा है।

आचार्य रामचद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है। उनको सब रचनाओ को ध्यान में रखकर उनकी साहित्यिक अभिकृति, उनका आचार्यत्व, उनकी समीक्षाओं तथा उनकी नैतिक मान्यताओं आदि का विवेचन संभव है। हुईतिक में ऐसा नहीं किया गया है। (यद्यपि इन रचनाओं का अध्ययन लेखक में किया है और लिखते समय अप्रत्यक्ष रूप में इनका उपयोग हुआ है।) इस

बौर अन्त में

8

पुस्तक में ज्यान विशेष रूप से विन्तामणि भाग १, के निबन्धे पर ही केन्द्रित किया गया है। सर्वत्र उदाहरण प्राय चिन्तामणि माग १, में ही दिए अए है। विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा नीमिन अध्ययन की अपापक म्नर पर करने का यह प्रयास है। यह तो पुस्तक की बात हुई। निबन्धों का (अध्यायों का) चुनाव करते समय— शीर्षक देते समय— भी न्यान प्राय चुने हुए निबन्धों पर या निबन्ध विशेष पर रहा है। प्रयत्न उस बात का किया गया है कि कोई निबन्ध छूटने न पाए। इस दृष्टि से प्रत्येत अध्याय का दृष्टिकोण यभा प्रस्तुन किया जा रहा है।

प्रथम अध्याय भानोविकारों का मृत्यांकन है। इस अध्याय मे भाव या मनोविकार में लेकर कीच तक के १० निबन्धों का विक्लेषण तथा मृज्याकन है। 'कविता : प्रयोजन एवं आवश्यफता' अध्याय के अन्तर्गत 'कविता क्या है ?' का विवेचन है। 'अभिरुचि और समीक्षा' के अन्तर्गत 'भारतेन्दु हरिशचंद्र' 'तलसी का भिकतमार्ग' तथा 'मानस की धर्म-मुमि' इन तीनी का अध्ययन प्रस्तत करना था किन्तु विस्तार केनल 'भारतेन्द्र हरिज्वंद्र' निवन्ध को ही मिल पाना है। अन्य दोनी नियन्यों का उपयोग अन्यम भी होता रहा है। इसी तरह 'सिद्धारत और व्यवहार अध्याय के अन्तर्गत 'साधारणीकरण और व्यक्तिवीकिय्यवात निबन्ध का विश्लेषण है। इस निवन्ध में अपत्यक्ष रूप से 'करिय में लेकिमंगल की साधनावस्था का भी उपयोग हुआ है तथा तुलक्षी सम्बन्धी भीनी रियन्धी का भी। 'भाषा और शैली' वाले अध्याय में 'रसास्यक बोध के विविध-रूप को ही विशेष रूप से आधार बनाया गगा है। और अन्तिम 'नंतिक मान्यताएं' में पुस्तक के (चिन्तामणि भाग १) सारे नियन्धों का उपयाग है। इस अरह से प्रयस्त इस बात का किया गया है कि पुरत्त का कोई निवन्ध विवेचन की द्घिट से छूटने न पाए। गुनलजी की पुस्त हो ये केवल जिन्तामणि भाग १, और चिन्तामणि भाग १, में भी (किसी प्रवृत्ति का विक्लेषण कथने के लिए ) विकी निबन्त्र विशेष या चुने हुए निबन्धों को ही अध्यादी का आधार बनाया गया है। इन सीमाओं में बंधकर लिखने से सभव है कि िवेचन एव यिज्छेनण में पूर्णता न आ पाई हो। उदाहरण के लिए 'भाषा और झंली' का विवेचन 'रसात्मक बोब के विविध रूप के आयार पर किया गया है। इस आधार पर और निबन्धों की चापा और सैंकी का विदेचन, उसी रूप में समय है। उसी तरह 'सिद्धान्त और व्यवहार' अध्याय में ध्यान प्राय 'साधारणीकरण और व्यक्ति-बैचित्र्यवाद 'पर ही वहा है। किन्तु अन्यत्र भी वे प्रयक्तियाँ मिल सकती है। कहना यह यह है कि पुस्तक के निबन्धों (अध्यायो को ) को जीर्पक देते समय निबन्धों में विषय एवं प्रवृत्ति दोनों को घ्यान में रखा गया है। 🦫 तरह से देखने पर पहले दो निबन्धों के शीर्थक विषय ('मसोविकारों का सूल्या-

आचार्यं श्वल के 'आचार्यंत्व 'पर विचार किया जायगा, तब सब से पहले हमारी दृष्टि चितामणि भाग १, पर ही जायगी। जब कि मच्चाई यह है कि शक्लजी का लक्ष्य (उनके निवेदन को देखते हुए--पुस्तक के आरम्भ में दिए गए। आचार्य का नहीं रहा हैं। शुक्लजी की अन्तर्याता के प्रदेश इन निवन्धीं में है ( शुक्लजी के शब्दों में निवेदन के ) और यह याना उनकी बुद्धि कर रही है। उनकी बुद्धि ने साहित्यिक समस्याओं का चिन्तन किया है। चिन्तन का सहज परिणाम उनके निबन्धों में हैं। साहित्यिक समस्याओं का चिन्तन करने के नाते सैद्धांतिक रूप में कुछ कहना पड़ा है। यह कथन साहित्य की आव-हरिकता के निदान के रूप में हैं। प्रधानतः शुक्लजी साहित्य की (काव्य की) भीमासा ही करते रहते है। इस भीमांसा में उन्होंने खेढान्तिक रूप से प्राचीन आचार्यों के सिद्धातों का समर्थन किया है और पाश्चात्य विचारकों (साहित्य शास्त्र सम्बन्धी विचारकों ) का खण्डन किया है। इस समर्थन और विरोध में उन्होने माहित्य की (काव्य की) व्यावहारिक केंडिनाइयों की अपनी दृष्टि से, स्वातुभव के आधार पर परावा अतः समर्थन और विरोध में मीलिक रूप मे उन्हें भी कुछ कहना पड़ा है। इस प्रकार के कथन की आव्याने ही उनको आचार्यस्य के पद पर जासीन होने में मक्षम बना दिया है। श्कारणी का आचर्यत्व आन्यंगिक (bi-product) है। वह उनका गीण स्थ्य है।

वितामणि के चिन्तन को जब साहित्यिक निन्तन कहा जाता है, तो उसका एक कारण यह है कि साहित्य के प्रणोजन और आवण्यकता दोनो पर शुक्छजी विचार करते हैं। इन दृष्टि से 'कविता क्या हैं?' निवन्ध अच्छा है। यहाँ कहना यह है कि शुक्छजी 'साहित्य' का वस्तुमूलक ( objective ) अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इम प्रकार का प्रयान वैतानिक प्रयास ही हो सकता है। अत. शुक्लजी के साहित्यिक चिन्तन को वैज्ञानिक प्रयास ही हो सकता है। अत. शुक्लजी के साहित्यिक चिन्तन को वैज्ञानिक प्रयास ही हो सकता है। एक ओर जहाँ वे साहित्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं, नहीं वे दूसरी और उनकी आवश्यकता पर भी बल देने हैं। उनकी साहित्यिक-चिन्तन व्यावहारिक है। सिद्धान्तों की घोषणा करना एवं उनकी मीमांमा करना (निद्धान्त मात्र की ) शुक्लगी का लक्ष्य नहीं है। उनके साहित्यिक-चिन्तन में प्रयोजन और आवश्यकता का विवेचन है।

भीर अन्त मे इस साहित्यिक चिन्तन को नैतिक दायित्य से किया गया चिन्तन कह सकते हैं। आचार्य शुक्छ ने किव को बहुन ऊंचा स्थान दिया है। आचार्य शुक्छ किव को नैतिक-दायित्वों से मुक्त नहीं मानने उन्होंने मानेशोग की साधना को कर्मयोग एव ज्ञानयोग के समकक्ष स्थान दिया है। इस नौते स्वक्छजी के साहित्यिक-चिन्तन में भारतीय विचारधारा को नई दीन्ति प्राप्त हुई है।

\*\*\*\*